4:卡因的手手因的老 卡因的手卡因的手序因的老手 语的表示语的表示语的表示语的表示语的表示语言 # श्रीश्री रावागिरिधरो विजयेताम् # 🗱 घोथी गदाधरगौरा ङ्गौ जयतः 🎎 श्री प्रेमसम्पुटः श्रील विश्वनाथ चक्रवति प्रणीतः श्री हरिदासशास्त्री

वृन्दावनपुरन्दर रसराजमूर्तिधर त्रिभवनमनविमोहन । राधाहृदयबन्धु रासलीलारससिन्धु वजवासिगणप्राणधन ॥ जयजय श्रीनन्दनन्दन ।

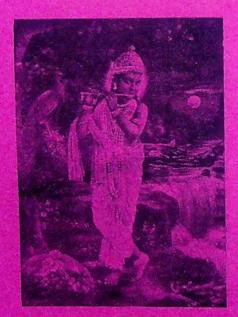









अश्री गदाधरगौराङ्गौ विजयेतेतमाम् अ

# 🕸 श्री प्रेमसम्पुट: 🏶

\*

श्रील विश्वनाथ चक्रवाति प्रणीतः



श्री वृन्दावन वास्तब्येन न्याय वैशेषिक शास्त्रि-नव्य न्यायाचार्य्य-काव्य-व्याकरण-सांख्य-वेदान्त मीमांसा तर्क-तर्क-तर्क-वैष्णवदर्शन तीर्थ-विद्यारत्नाद्यपाध्यलङ्कृतेन

## श्री हरिदास शास्त्रिणा



सद्ग्रन्थ प्रकाशकः श्री गदाचर गौरहरि प्रेस, श्री हरिदास निवास कालीदह, वृन्दावन

---

#### अधिशीगौरगदाधरौ विजयेताम्

### अ विज्ञिप्तिः अ

"प्रेमसम्पुट" नामक अनुपमव्रजप्रेम तत्त्व परिवेषक ग्रन्थ, सज्जनगण समक्षेमें उपस्थापित हुम्रा, ग्रन्थकर्त्ता विश्वतकीर्त्ति श्रीविश्व-नाथ चक्रवर्त्ती ठक्कुर हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ में व्रजप्रेमका स्वरूप, सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। देवा क्लनावेशधारी कृष्ण को देखकर उनको रुग्न समझकर श्रीभानुनन्दिनी रोगनिराकरणकेलिए विविध उपाय करने पर कौतुकी कृष्ण, व्रज प्रेमतत्त्व अवगत होने के लिए निजमनो दुःख का कारण स्वरूप रास लीला में श्रीकृष्णान्तर्धानादि प्रचेष्टा को लेकर श्रीकृष्ण के प्रति अनेक दोषारोपण किए एवं भानुनन्दिनी का उत्कर्ष प्रतिपादन करके भी श्रीकृष्णके प्रतिश्रीमती राधाकी परमासक्तिभी सन्दिग्ध है। इस प्रकार व्रजीय प्रेम के सम्बन्धमें श्रीकृष्ण सन्दिग्ध होने पर श्रीमती राधिका की वाणी से व्रज प्रेम स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। प्रेम तत्त्व का मूलाधार श्रीराधा प्रेम तत्त्व सम्पुट को खोलकर वोली,

एकात्मनीह रस पूर्णतमेऽत्यगाधे
एकासुसंग्रथितमेव तनुद्वयं नौ ।
कस्मिंश्चिदेकसरसीव चकासदेक
नालोत्थमञ्ज युगलं खलु नील पीतम् ॥१०६॥
यत् स्नेहपूरभृतभाजनराजितैक
वर्त्यग्रवर्त्तमलदीपयुगं चकास्ति ।
तच्चेतरेतरतमोऽपनुदत् परोक्ष
मानन्दयेदखल पार्श्वगताःसदालोः ॥१०६॥

हम दोनों परस्पर के चित्तमें अवस्थान करते हैं अतएव दोनों ही दोनों के मन को जानते हैं; इस प्रकार जो लोक प्रवाद है, वह आरोपित मात्र है, कारण हम दोनों एकात्मक हैं, अतएव उक्त एक वस्तु केलिए दो होना कभी सम्भव ही नहीं है।

जिस प्रकार किसी एक सरोवर में एक नाल में उत्थित नील एवं पीतवर्णके दौ कमल विकसित होते हैं, उस प्रकार अतिशय गम्भीर परम रसमय एक आत्मा में नील एवं पीतवर्ण के हमारे दो देह एक ही प्राण रूप सूत्र से संप्रथित हैं। अर्थात् हम दोनों के शरीरगत पार्थक्य होने पर भी स्वरूपगत किसी प्रकार भी पार्थक्य नहीं है। कारण श्रीकृष्ण, स्वरूप में आनन्द हैं, और मैंस्वरूप नें हलादिनी हूँ। शक्ति एवं शक्तिमान में अग्निएवं उसकी दाहिका शक्ति के समान कुछ भी प्रार्थक्य नहीं है। जब तक स्वरूप एवं शक्ति की और दृष्टि रहेगी तवतक हम दोनों में प्रभेदनहीं मिलेगा, किन्तु परस्पर आस्वादन गत विचार में हम दोनों मूर्त रूपमें राधा, आराधिका, कृष्ण, आराध्य संज्ञा से भेद रूपमें प्रकाशित होते हैं, कारण लीला को छोड़कर परस्पर का सविशेष आस्वादन नहीं होता है, अथच मूर्त्तन होने पर लीला भी नहीं हो सकती है, इस अभिप्राय की श्रीगोपाल चम्पूकार की एक मनोहर सुक्ति इस प्रकार है—

इमौगौरीश्यामौ मनिस विपरोतौ वहिरिप स्फुरत्तत्त्वस्वाविति बुधजनै निश्चितिमदम् । सकोऽप्यच्छप्रेमा विलसदुभयोः स्फूत्तिकतया दधन्मूर्त्तीभावं पृथगपृथगमप्याविरुदभूत् ।।

श्रीराधा कृष्ण निज निज हृदय में विपरीत हैं। अर्थात् श्रीराधा के हृदय में श्रीकृष्ण विराजित हैं, और श्रीकृष्ण के हृदय में श्रीराधा विराजित हैं। वाहर भी श्रीराधा कृष्ण के अङ्गकान्तिकी भाँति स्याम वर्ण के वस्त्र परिधान करती हैं, एवं श्रीकृष्ण भी श्रीराधाङ्गकान्ति सहश पीतवर्ण के वस्त्र धारण करते हैं, यह देखकर वृधगण निर्णय करते हैं कि-किसी एक अनिर्वचनीय पिवत्र प्रेम स्फूर्ति रूप में विलास करने के लिए मूर्त्ती भाव को अङ्गीकार कर पृथक् रूपमें आविर्भृत हुये हैं।

और भी जिस प्रकार प्रचुर तेलपूर्ण एक पात्र स्थित एक वर्ती के दो मुख के अग्रभाग प्रज्ज्विलत होकर उभय ही उभय के अन्धकार का साक्षान् नाण करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक आत्मामें एक प्राण सूत्र से बद्ध हमारे दो देह, परस्पर के दुःख को विदूरितकरके समीप

स्थित सखीगरा को आनन्दित करते हैं, ।

जीय अनादि काल से जिसका अनुसन्धान व्याकुल भाव से कर रहा है, जिसको प्राप्त कर लेने से ही जीव परम पूर्ण होता है— जो श्रीभगवान् के निगूढ़ सम्पद् है, उस भगवन् प्रेम को परम करण भगवच्छीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अयाचित भावसे सर्वत्र वितरण कर गये हैं, भगवद्रसिकभक्ताग्रणी श्रीविश्वनाथ चक्रवर्त्ती महाशयने उक्त विशुद्ध प्रेम तत्त्व को प्रस्तुत प्रेम सम्पुट ग्रन्थ में अभिनव रीतिसे निबद्ध किया है।

प्रेम का एक मात्र विषय रसिकेन्द्रशिरोमणि श्रीकृष्ण प्रेम स्वरूप अवगत होनेके लिए कौतुक वश प्रेमका एकमात्र परमाश्रय, एवं उसकी चरम परिणति स्वरूपा अलण्डरस वल्लभा श्रीराधा के निकट में देवाङ्गना वेष में उपस्थित हुयेथे।श्रीराधा प्रेमसम्पुट को उद्घाटित कर परिव्यक्त किये हैं, इस प्रकार सरस अनवद्य प्रेम सिद्धान्त पूर्ण ग्रन्थाध्ययन से सुखीगण अतिशय आनन्दित होंगे।

प्रत्थवर्णन की प्रेरणा एवं समय निर्णय को ग्रन्थस्थ अन्तिम इलोक में ग्रन्थकारने कहा है। १६०६ शकाब्द के फाल्गुन मास में श्रीराधाकुण्ड श्रीक्यामकुण्डके तीर में अवस्थित होकर श्रीरूपगोस्वामी पाद के वाक्य माधुर्यरूप अमृत पान से पुष्ट व्यक्ति ने इस प्रेम सम्पुट

नामक निर्दीष काव्य का प्रणयन किया।

#### अधिगौरगदाधरौ विजयेताम्

### 🕸 श्रीप्रेमसम्पुटः 🏶

-\*-

प्रातः कदाचिदुररीकृतचारुरामा वेशो हरिः प्रियतमाभवनप्रघाणे । गत्वारुणांशुकतदेन पिधायवक्तं नीचीनलोचन युगः सहसावतस्थे । १॥

नत्वा कृष्ण पदद्वन्द्वं नीलपीताब्जसंज्ञकम् प्रेम सम्पुट विश्लेषं करोम्यहं यथामति । विश्वनाथमहं वन्दे करुणाकरुणालयम् यत्प्रसादान्नियुक्तोऽस्मि प्रेमसम्पुटदर्शने ॥

अथ सोऽयं निखिलकिवकुलकुमुदसुधाकरो श्रीमद्भागवत सारार्थप्रतिपादनैकिनपुणः श्रोलिविश्वनाथ चक्रवित चरणः श्रीमद्भाग वतीय रसिद्धान्तवर्णनव्याजेन श्रीराधिका गिरिधरयोरिभनवकौतुक मयीलीलां वर्णयित प्रातरिति,कदाचित् किस्मिश्चित्समये प्रातःप्रभात समये हरि परममनोहरः सर्वोकर्षकः श्रीकृष्णः उररीकृत चारुरामा वेशः-अङ्गीकृत सर्वचित्ताकर्षक ललनावेशः सन् भवन प्रधाणे यावट पुरस्थ श्रीवृषभानुनिद्द्या वासगृह प्राङ्गणे अरुणांशुक तटेन रक्त वर्णयुक्त वसनाञ्चलेन वक्त्रं श्रीवदनं पिधाय अवगुण्ठनंकृत्वा नीचीन लोचनयुगं अवनमितनेलयुगलः सन् सहसा अतिकत्रूपेन गत्वा आगत्य अवतस्थे तस्यौ । अत्र प्रायशः वसन्ततिलकं वृत्तं प्रतिभाति तल्लक्षणञ्च–ज्ञेयं वसन्त तिलकं तभजाजगौगः । मधुर रसस्य यथार्थ लक्षण प्रदर्शनार्थमेवास्य ग्रन्थस्योत्थिति जीता, अतएव श्रीवृषभानु आराद्विलोक्यतमथो वृषभानुपुत्री प्रोवाच हन्तलिते सिख पश्य केयम् । स्वस्यांशुभिर्हरिमणीमयतां निनाय मत् सद्मपद्मवदनाद्भृतभूषणाद्या ॥२॥

नन्दिन्याः कैङ्कर्र्याभिलाषी जनएवात्राधिकारी एतेन सम्बन्ध विष्य प्रयोजनान्युक्तानि भवन्ति ॥ १ ॥

तदनन्तर कृत्यमाहआरादिति अथो-अनुपम रमणी वेशकारिण श्रीकृष्णस्यावगुण्ठनावस्थायामवस्थिति हृष्ट्वावृषभानुपुत्रीवृषभानु तनया आरात् किष्वदूद्रात् तं परममनोहरं रमणीवेशधारिणंकृष्ण विलोक्य निभात्य प्रोवाच कथितवती, हन्त ! परमाश्चर्ययद्योतकम् व्ययं। सिख लिलते ! पद्मवदना कभलमुखी अद्भुतभूषणढ्याामनोहर रसाधायक भूत्रण भूषिताया स्वस्य अंशुभिः निज तनुच्छटाभिः मत्सय मम गृहं हरिमणीमयतां नीलकान्तमणिमयत्वं निनाय कृतवती, स्रारमणीयं का कृत आयाता, त्वं पश्य,परिचयं कुरु ।।२।।

गौरगदाधरौवन्दे कृष्ण राधा स्वरूपिणौ यत्प्रसादात् समर्थोऽस्मि प्रेमसम्पुटवर्णने । श्रीनृसिंह पाद पद्मं नत्वा स्मृत्वासभक्तिकं श्रीप्रेमसम्पुटच्याख्यां करोम्यहं यथामति ॥

एक दिवस प्रातः काल में श्रीकृष्ण मनोहर रमणीवेश धारण पूर्वक श्रीभानुनन्दिनी के धरके आङ्गन में उपस्थित होकर अरुण, वण् वसनाञ्चल से अपना वदन कमल को ढाक कर लोचनद्वय को अव-नत करके सहसा वैठगए। ११।

अनन्तर श्रीभानुनिन्दनी कुछ दूरसे उनको देखकर कहने लर्ग कैसी आश्यर्थ्य कीवात है, सिख लिलते ! यह पङ्कजवदनी मनोह श्रु त्वा सखीगिरमयो लितता विशाखे तं प्रोचतुर्द्ध् त मवाप्य तदाभिमुख्यम् । का त्वं कृशोदिर कुतः किमु वाथ कृत्यं बूहीत्यसौ प्रतिवचस्तु ददौ न किञ्चित् ॥३॥ श्रीराधिकाप्यथ यितकं पुरःसरं तं पप्रच्छ कौतुकवशादुपगम्य सम्यक्।

श्रुत्वेति । श्रीवृषभानुनिद्दिन्या निदेशमवाप्य अश्रो अनन्तरं लिलताविशाखे सखीद्वयं सखीगिरंसस्या वृषुभानुनिद्दिन्या आदेशवाणीं श्रुत्वा आकलय्य द्रुतमतिसत्वरं तदाभिमुख्यं ललनावेषधारिणःकृष्ण स्य समीपं अवाप्प प्राप्य तं कृष्णं प्रोचतुः कथितवत्यौ, कीदृशं तत्,तदे वाह 'त्वं का, कृतः आगताअश्र किमुवा कृत्यंप्रयोजनं अस्ति इतिबुहि, एतत् प्रश्नवयं लिलता विशाखे कृतवत्यौ । प्रश्नं निशाम्य अंसौ मधुरश्यामस्तु किश्चित् इङ्गितेनापि प्रतिवचः उत्तरं न ददौ ॥३॥

यदातेनिकमप्युत्तरं न दत्तं तदा कि जातिभत्याकाङ्क्षायामाह श्रीराधिकेति अथ उत्तरं यदा तेन न दत्तं तदा श्रीराधिका अपि श्री भानुनन्दिनी स्वयंहि कौतुकवशात् कौतूहलाक्रान्त हृदयेन किमपि

वसन भूषिता रमणी निज अङ्ग कान्ति द्वारा मदीय भवनको इन्द्र-नीलमणिमय कर विराजरही है, यह कौनहै ? देखो ! ॥२॥

अनन्तर भानुनिन्दनी की वाणी को सुनकर लिलता विशाखा सत्वर उन के निकट जाकर कहनेलगी, हे कुशोदिर ! तुम कोन हो ? कहाँसे आई हो ? आनेकी आवश्यकता क्या है ? यदि कोई आपित्त न हो तो वृत्तान्त कहकर हमारी सिखयीं के कौतूहल निवारण करो। अभ्यागता रमणी नेउनके वाक्य का कुछभी प्रत्युत्तर नहीं दिया।।३॥ इसके वाद स्वयं श्रीराधिकाजी परिहास कर मनहीं मन अनेक

कात्वं स्वरूप महसैव मनो हरन्ती
देवाङ्गनासि किमहो सुषमेव मूर्ता ॥४॥
तूष्णीं स्थितं तदिप तं पुनराह भाविन्यात्मानमाशु कथयात्र यदि त्वमागाः ।
जानीहि न स्तव सखीः परमान्तरङ्गाःकि शङ्कसे नतमुखि त्रपसेऽथिकम्बा ॥४॥

मञ्जुमहित्वस्यावलोकनार्थं उपगम्य निकटं स्रागत्य सम्यक् वितर्क पुरःसरं परिपूर्णं तर्काद् वाक्जालेन सहितं तं दिव्याङ्गना वेशधारिणं श्रीकृष्णं पप्रच्छ कीहशी जिज्ञासा तामाहं, स्वरूप महसा स्वेनैव कान्त्या एव मनोहरन्ती त्वं का असि ? त्वं कि देवाङ्गना ? अहो ! मूर्त्ता साक्षान्मृत्ति स्वरूपिणी सुषमा कान्तिरिव विराजसे ॥ ४॥

प्रश्नेकृते यदा स निरुत्तरं आसीत् तदा भानुनन्दिन्याः कोवा उपायः कृत इत्यपेक्ष्यायामाह तूष्णीमिति तदिप कृतेऽपि कृशल प्रश्ने तूष्णीं स्थितं मौनाबलम्बनेन स्थितं तं श्रीकृष्णं पुनः भानुनन्दिनीआह, हे भाविनि ! अयि हावभाविविशिष्टानारि ! भूधातोरस्त्यर्थे-इन्ऽपचेति यदि भाग्योदयेन अस्मदीय गृहेऽत्रत्वम्आगाः आगतासि तदा आशु सत्वरमेव आत्मानं स्व परिचय प्रदानं कुरु कथय। तव मौनावलम्ब नस्य कारणं कि अत्र लज्जा स्थानंमि नास्ति नः अत्र स्थितान् अस्मान् तव परमान्तरङ्गाः सुविश्वस्ताः सखीः जानीहि अवधारय।

संशय लेकर देवाङ्गनावेष धारी श्रीकृष्णके समक्ष में जाकर जिज्ञासा की हे सुन्दरि ! तुम कौन हो ? तुम्हारी अङ्गकान्ति हमारी मनो हरण करती है, तुम क्या कोई देवाङ्गना हो ? अहो ! मैं तुम्हेंमूर्ति मती शोभा की भाँति विराजित देख रही हूँ ॥४॥

ऐसा होने परभी वह रमणी निरुत्तर रही, यह देखकर भानु

निश्वस्य कञ्चन विषाद मिवाभिनीय वक्त्रं विवृत्य तमखण्डितमौनमुद्रम् । साप्राह हन्त रुजमावहसीति सत्यं ज्ञातं न तामृत इहेदृशता तवस्यात् ॥६॥

पुनर्राप सम्बोध्य पृच्छिति हे नतमुिष ! अवनतवदने कि शङ्कमे कथं विभेषि ? अथवा कि लज्जिसि ? अत्र लज्जाभयस्थानं नास्तीःयर्थः ॥

सोत्मुक्येन पुनः पुनः कृते प्रश्ने रमणीवेषधारिणो यादृश्य वस्था आसीन् तामभिनयेनाह-निश्वस्थेनि निश्वस्य अन्तः खेद प्रका-णकं दीर्धश्वासंत्यक्त्वा कञ्चन अनिर्वचनीयं विपादं ग्लानिमिव अभिनय द्वारेण प्रकटय्यवक्त्रं वदनं विवृत्य प्रत्यावर्त्तनं कृत्वा अखण्डित मौनमुद्रं प्रथमवदेव तूष्णीं स्थितं तं दिव्याङ्गना वेशधारिणं कृष्णं सा भानुतनया प्राह, हन्त ! खेदस्य वार्त्तयं ! हे सुन्दरि ! ज्ञातं मया सत्यं रूजम्, आवहसि तव हृदये किमागः क्लेशं वर्त्तते । तां रूजम् ऋते विना इह अस्मिन् समये तव नवयौवनसम्पन्नायाः ईटशता मुनिव्रतं न स्यात् ॥ ६ ॥

निन्दनी पुनर्वार कही हे भाविति ! जव तुम यहाँपर आई हो तव सत्वर निज परिचय कहकर हमारे कौतूहल को शान्त करो ! हमें अपनी अन्तरङ्गा सखी जानो । हे नतमुखि ! हमारे पास शङ्का अथवा लज्जो की वातही क्या है ? ॥५॥

यह सुनकर वह रमणी एक दीर्घ निश्वास लेकर विधाद भाव को प्रकट करती हुई निज वदन कमल कोफेर कर पूर्ववत् मौन अव-लम्बन कर रहगई। इस प्रकार अवस्था को देखकर भानुनन्दिनी देवाङ्गना वेषधारी श्रीकृष्णको कहने लगी, हेसुन्दरी! मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारें हृदय में कुछ पीड़ाहैं, ऐसा न होनेपर तुम्हारा ऐसाभाव नहीं होता ॥६॥ तां ब्रह्म कञ्जमुखि विश्वसिहि प्रकाशं मय्येव तत् प्रतिकृतौ च यथा यतेय। उद्गोणं एव सुह्दन्तिक एति शान्तिं यन्मानस बज विपाकजतीव्रदाहः ॥७॥ कान्तेन कि त्वसि सम्प्रति विप्रयुक्ता तथैव वा विगुणतोदयतः प्रतप्ता।

निवेद्यदुःखं सुिखनो भवन्तीतिन्यायमुररीकृत्य सामवचनमाह तामिति । हे कञ्जमुिख ! कमलानने ! तां कष्टदां दशां ब्रूहि एवं मिय तव अन्तरङ्ग सिखस्थानीयाम् प्रकामम्-सर्वर्थेव विश्वसिहि विश्वासं कुरु । तत् प्रतिकृतौ तव दुःखस्य अपनोदनेयथा यतेयं प्रयत्नं करोमि । यत् यस्मात् कारणात् मानसवण विपाकज तीव्र दाह मानसः आभ्यन्त रीयः यः व्रणः तस्य विपाकात् जातःयःतीव्रः असहनाद् दाहः मर्मपीड़ा इत्यभिप्रायः । सः सुहृदन्तिके शोभन हृदयस्य सुविश्वस्तजनस्य निकटे उद्गीर्णः सुव्यक्तः एव शान्तिं एति प्राप्नोति ॥७॥

आधिकारणसमूहं प्रकटय्य भानुतनया छन्न वेशिनं कृष्णं पृच्छिति—कान्तेनेति त्वं किं सम्प्रति अधुना कान्तेन स्व ममसास्पदेन विप्रयुक्ता रहिता असि भवसि ? एकं, द्वितीयञ्चाह वा अथवा तस्य प्रियस्य एवविगुणतोदयतः प्रतिकूलाचरणदर्शनेन प्रतप्ताग्लानियुत्ता

हे कञ्चमुिख ! तुम तुम्हारी हृदय व्यथा को कहो ! मुझ पर एकान्त विश्वास करो ! तुम्हारे दु:ख दूर करने के लिए मैं साध्या नुसार यत्न कर्षों। कारण आन्तरिक-विषाद रूप व्रण के विपाक से असहनीय यातना को अन्तरङ्ग सुहृद के निकट व्यक्त करने से वह प्रशमित होती है ॥७॥

क्या तुम सम्प्रति अपने प्रियतम से विछुड़गईहो ? अथवा उनका

कि स्वागसस्तदिवसह्यतया विभेसि तत् कि नु कल्पितमहो पिशुनैर्नसत्यम् ॥ ८॥ किवा विवोद्धिर मनः सप्ट्यां तवाभू-नमन्दे रतं क्वचन पुंसि वरे दुरापे। तत्त्वं कटूकि पदुना वत मादृशीव सन्तज्जर्यते गुरुजनेन ततोऽसि दुना ॥ ६॥

असि ? तृतीयमप्याह-किंवा स्वागसः निजकृत प्रतिकुलाचरणान् तद विपह्यतया तस्य कान्तस्य असहनीयतया विभेषि भीतासि ? अहो ! सर्वापेक्षाविस्मयावहमेवकारणं एतदेव न सत्यम् असत्यम्-मित्थ्या, तत् आगः प्रतिकूलाचरणं किं नु पिशुनैः खलैः पिशुनौ खलसूचको ।

कल्पितः स्वकल्पनमेवोपस्थापितम् ॥ ॥ ॥

आन्तरदु:खस्यापरकारणमपि पृच्छिति किम्बेति, किंवा अपरं प्रसिद्धंदु:खकारणं किं तव वर्त्तते । मन्देआलस्यपरायणे अलसरूपे विवोहिरभर्त्तरि, सघृणं द्वेष युक्तं तवमनः-अभूत् । वतइति अति शयदु:ख प्रकटने । क्वजन दुर्लभे वरे श्रेष्ठे पुंसि कान्ते रतम् आसक्तम् अभूत् । तत् तस्मात् कारणात् मादृशी इव त्वं कटूक्ति-पटुना स्वश्र्वा दिभि:सन्तज्ज्यंसे सदा तिरस्कृता भवसि ततः तस्मात् कारणात् दूनासि क्लेशं प्राप्नोसि ॥६॥

दोष देखकर दुःखी होगई हो, किम्बा उनके पास आपना असहनीय किसी अपराध हो जाने के कारण उससे डर गई हो ? हाय तुम्हारि नाम पर किसी खल व्यक्तिने तुम्हारे प्रियतम के निकट किसी मिथ्या अभियोग उपस्थित कर दिया है।।।।।

किम्बा पित उत्तम नहीं है इसलिए तुम्हारे मन में घृणा ! उदित होनेपर तुम किसी दुर्लिभ पुरुष रत्न में आसक्त होगई हो ? किचन्तु तिन्व खरवाक्शरविद्धममां सौभाग्यलेश मिदरान्धिध्यः सपत्न्याः । सम्भान्यते त्विय नचैतवही परा का त्वत्तो वहत्वतुलसौभगचारुचच्चीम् ॥१०॥ त्वं मोहिनी श्रुतचरी किमु मोहनार्थं शम्भो-रिवेन्दुमुखि कस्य हठादुवेषि ।

पुनरिष सोत्सुक्यं पृच्छिति किच्चिदिति । नु पृच्छायास् भोः तिन्व मन्दोदिर ! त्वं सौभाग्यलेशमिदिरान्धियः सुभगस्य भावः सौभाग्यम् तस्य लेशएव मिदरा तया अन्धाधी यंस्याः तस्याः सपत्न्याः खरवाक्शर विद्धमर्मा खरः शाणितः तीक्षण वागेवशर तेनिवद्धं मम्मं अन्तरं यस्याः सा किच्चत् ? निह निह त्विय एतत् कलेशं न च सम्भा व्यते, । अस्य क्लेशस्य सभावना एव त्वीय न वर्त्तते । अहो ! त्वत्तः परा श्रेष्ठा का स्त्री अतुलसौभगचारुचच्चीम् अतुलनीय सौभाग्य शोभां वहतु घारयित ।।१०॥

मौनव्रतभङ्गाय पुनरिप सुमञ्जरवचसा प्रयतते त्विमिति । हे इन्दुमुखि ! चन्द्रवदिन, तव श्रीमुखसन्दर्शनेनैव मनोमुकुरमुल्लास पूणं भवेदिति भावः । त्वं किमु प्रश्ने, श्रुतचरी मोहिनी समुद्रमन्थनलीला

एवं तज्जन्य मेरेसमान तुमभी कट्रक्ति-पटु गुरुजनद्वारा सदा तिरस्कृत हो रही हो ? येसव क्या तुम्हारे विषाद का कारण हैं ? ॥६॥

अिय कृशाङ्गि ! तुम्हारी सपत्नी सौभाग्यलेश मदसेअन्ध होकर अपने तीक्ष्ण वाक्य वाण द्वारा तुम्हारे हृदय को विद्ध करती है ? नहीं, यह भी स्वभाव नहीं है । कारण तुम्हें छोड़ कर अन्य किसी रमणी को अतुलनीय सौभाग्य लक्ष्मीका आश्रय मैं नहीं देखपातीहूँ । १०

हे इन्दुमुखि ! भगवती पौणमासी के मुख से मैंने मोहिनी की

किञ्जे क्षते यदि हरिस्तदपाङ्ग विद्धस्त्वां कौतुकंभविततद्व्यितमोहनाख्यम् ॥१९॥
श्रुत्वोत्तरीय परियन्त्रित सर्वगात्रं
रोमाञ्चितं तमुपलभ्य जगाद राधा ।
हा कि सिखत्वमिस दैहिकदुःख दूना
वक्षोऽथपृष्ठमथवा व्यथतेशिरस्ते ॥१२॥

यां अजितेन मोहिनी वेषं घृत्वा अमृतस्य वन्टनं कृतं देवादिदेवेन महा देवेनेदंश्रुतं, अनन्तरं तस्य तद्रूपस्य दर्शनार्थं मिच्छा जाता, तेनापि हठान् तद्रूपं दर्शयित्वा शम्भुमेहितः । इति प्रसिद्धा पौराणिको वार्ता वृद्धा प्रमुखादस्माभिः श्रुता । शम्भोः महादेवस्य इव अत्र कस्य जनस्य मोहनार्थं मुग्धता सम्पादनाय हठान् अकस्मान् उदेपि ? किञ्च सम्प्रति त्वदपाङ्गविद्धः तव भावपूर्णं कटाक्ष वाण विद्धः सन् हरिः परम मनोहरः यदि अकस्मान् त्वां ईक्षते तन् तदा व्यतिमोहनास्यं अन्योन्य मोहनास्यं कौतुकं आस्वादनीयं भवति ॥११

श्रीभानुनन्दिन्याः वचनं श्रुत्वा कीदृश्यवस्था जातात्वांवर्णयिति श्रुत्वेति श्रीगान्धर्विकायाः वचनं श्रुत्वा उत्तरीयपरियन्त्रित सर्वगात्रं उत्तरीयसङ्गेन आच्छादित सर्वशरीरं रोमाञ्चितं रोमविकारयुक्तं

वात मुनीहै, वह मोहिनी ही क्या तुमहो ? शङ्कर के समान किसी व्यक्ति को सहसा मोहित करने के लिए ही प्रकट हुई हो ? उसवार हर को मोहित किएथे,तुम मोहितनहो हुई किन्तु सम्प्रति यदि श्रीहरि तुम्हारे प्रति कटाक्ष निक्षेप करे तो तुम भी मुग्धहो जाऊगी, इसप्रकार तुमहोनों के परस्पर मोहन से एक अपूर्व कौतूक होगा ॥११

श्रीभानुनिन्दनीके वाक्य सुनकर देवाङ्गणा वेश धारीश्रीकृष्णने रोमाञ्चित होकर अपनी उत्तरीय द्वारा अपना सर्वाङ्ग आच्छादन वात्सत्यतः पितृपदैर्वहुमूत्यमेव प्रस्थापितं यदिखलामयशातनाख्यम् । तैलं तदस्ति भवनान्तरतो विशाखे शीद्यं समानय तदापय सार्थकत्वम् ॥१३॥ तैलेन तेन किलमूक्तिनतामदीय स्नेहेन सुभ्रुविममां स्वयमेव साहम् ।

तं देवाङ्गनावेशधारिणं श्रीकृष्णं राधा जगाद कथवाञ्चकार, ह सखि! त्वं कि दैहिक दुख दूनासि? अथवा कि देह पीड़ा अस्ति? तव वक्षः वक्षःस्थले अथ पृष्ठम् पृष्ठे, अथवा शिरः मस्तके व्यशे पीड़ा अस्ति। १२

अवगुष्ठनवती सन्दर्शशरीरविज्ञामनुमीय सत्वरं तदपनोदनाः प्रयतते । वात्सल्यत इति, हे विशाखे ! प्रियसिख ! पितृपदै; मदीः पितृचरणैः अखिलामयशातनाख्यम् निखिलरोगापहारकं यत् वहं मूल्यम् अनर्थम् एव तैलं पाक तैलं प्रस्थापितं प्रेपितं, तत् भवनान्तरत आगारमध्ये अस्ति वर्त्तते । तत् तैलं शीघ्रं सत्त्वरं समानय आनः एवं तस्य तैलस्य मार्थकत्वं रोगनिवारणेन आपय प्रापय च ॥१३

परिचर्या कौशलं तैलस्य महत्त्वंचकथयित तैलेनेति ॥ साहं भानुनन्दिनी भ्रहं स्वयमेव मूर्तिमता साक्षात् स्नेह पूर्णेन इव तेनतैले

किया। यह देखकर श्रीराधावोली सिख ! तुम्हारे देह कष्ट हे क्या तुम्हारे बक्ष, पृष्ठ, मस्तक में कुछ पीड़ा है क्या ?॥१२

हे विशाखे ? पितृ चरणने स्तेह से सर्व व्याधि विनाशक किमती जो तेल मेरे लिए भेजाहै, वह धरमेंहै तुम सत्त्वर उसे लेआ एव उससे इनकी शरीर पीड़ा दूरकर तेल को सार्थक बनाओ ।।१३।।

मेरे प्रति पिताजी का जो स्नेह है उसका मूर्तिमान रूप यह

अभ्यञ्जयाम्यखिलगात्रभवास्तत्रोवं
नैपुण्यतः सखि शिरोनृदुमर्द् यामि ॥१४॥
नैरुज्यकारि वरसोरणवस्तुवृत्त्व
प्रक्षेप चार्त्तरकोष्णः पयोभिरेनात् ।
संस्नापयामि विगतारुषमास्य पद्ममुल्लासयास्यथं गिरापिविराजयामि ॥१५॥

इमां रोगिक्लप्टां सुभ्रुवं ललनां अभ्यष्टजयामितैलमर्द्द् नादिकंक्योमि श्रिष्ठिलगात्रं सर्वाङ्गम् अपास्त तोदं अपास्त विगतः तोदः व्यथा यन्य-तन् भवतु । हे सिख विशाधि ! नैपुण्यतः कौशलेन शिरः मस्तकं मृदु यथास्यान् तथा शनैः शनैः मर्दयामि संवाहनामि ॥१४

क्लेशापहाह।रकोपायान्तरसृद्भावयित नैरुज्येति। नैरुज्यकारि वर सौरभ वस्तु वृन्द प्रक्षेप चारुनर कोष्णपयोभिः नैरुज्यकारि रोग विनाशनः वरसौरभयुक्तं सर्वोत्तम सुगन्य युक्तं यन् वस्तु वृन्दं पदार्थं समूहं तस्य प्रक्षेपेण पदार्थं समृहस्य संभिश्रणेन चारुतरैः सुखनरैः कोष्णैः स्वल्पोप्णैः पयोभिः जलैः एनां ललनां संस्नापयामि सम्बक् रूपेण स्नानंकारयामि, तेन स्नापनेन विगतस्यं अपगतन्लेशं आस्य पद्मं मुख कमलं उल्लासयामि अथ अनन्तरं गिराअपि विराजयामि, उक्तोपचारेण वलेशापनोदनानन्तरं श्रीवदने स्मितयुक्तवचनमपि विलसतीतिभावः ॥११॥

तेल है इसलिए मैं अपने हाथों से ही इस सुन्दरी के अङ्गमें तेलमर्दन कर दूँ और निपुणता के साथ मृदुतासे मस्तक में लगा दूँ। तव इसके अङ्ग की सब पीड़ा दूर होगी 11१४

और रोग शान्ति कर उत्कृष्ट सौरभ युक्त सुखकर ईषत् उष्ण जल लेआओ मैं उससे इन को स्नान कराकर व्यथा दूरक हैंगी। वाचा मया मृदुलयातिहितप्रवृत्त्या स्नेहेन-चानुपिधना परमादृतापि । नो विक्त किञ्चिदधुनेव कटूकृतास्या तिष्ठेदियं कपिटनी यदि हन्त सख्यः ॥१६॥ अस्या रुजस्तदपरां करवै चिकित्सां यां प्राप्य तन्वसुमनोनिखिलेन्द्रियाणाम् ।

भेदनीत्या मौन प्रशमनोपायमुद् भावयित युग्मकेन, वाचेति हे प्रिय सख्यः; मया भानुतनया, मृदुलया वाचा सुकोमलया वाण्य अतिहित प्रवृत्या अतिशय मङ्गल करणेच्छया ग्रमुपिधना अहेतुः स्नेहेनच परमादृतािप यदि किञ्चित्नो अस्मान् न वक्ति न कथयित अपितु अधुना इव साम्प्रतं यथा तिष्टिति तद्वदेव । कटूकृतास्या अप्रसः वदनातिष्ठे त् तदा इयं कपिटनी, भवित इति जानािम । अस्यानािस् किमिप रोगं,भावगोपनं कृत्वा कापट्यं प्रकटयतीित भावः । तत् तद अस्या रमण्याः एजं रोगस्य अपरां भिन्नां चिकित्सां करवे, कारयािम् यान् चिकित्सान् प्राप्य तन्वसुमनोनिखिलेन्दियाणां शरीर प्राण मन

जैसे सव रोग की शान्ति होती है वैसे इसचिकित्सा से भी इनके दें इनका मुख भी उल्लसित होगा, और हमारे साथ वार्त्तलाप करने समर्थ होगी । ११५

मैंने मधुर कथा कही और तैल मर्दनादि हितकर कार्य में के रत हुई। स्नेह के साथ परम आदर भी किया तथापि यदि ये कुछ के न कहकर चुपचाप बैठे रहे और मुख भी उसीप्रकार विषण्ण रहे ते समझुँगी कि—यह कपटिनी है। इनका कोई भी पीड़ा नहीं है यह प्रकृत रोग गोपन कर कपटता कर रही है। जोभी हो मैं इनके रोग की चिकित्सा अन्य कुछ करूँगी धन्वन्तरि प्राप्त दिव्य रस द्वार

व्याधिः प्रशाम्यति भवेदतिपृष्टिरेषां धन्वन्तरिप्रहितदिव्यरसैरिवाद्धा ॥ १७॥ कुञ्जाधिराजकरकञ्जतलाभिमर्ष-मस्याउरस्यतितरां यदि कारयामि सेयं हसिष्यति वदिष्यति सीत्करिष्य त्यस्मांश्चहासियतुमेष्यति काञ्चिदाभाम्॥१८

अखिलेन्द्रियाणां व्याधिः, प्रशाम्यति, धन्वन्तरि प्रहित दिव्य रसैः धन्वन्तरि प्रेषितैः दिव्यरसैः अमृतैःइव अद्धासाक्षात् एषां शरीरा

दीनाम् अतिपुष्टिर्भवेत् ॥१६-१७॥

सस्फुटं स्वोत्प्रेक्षितमभिनवमुपायमाह । कुञ्जाधिराजेति ।यदि

-सम्भावनायां । अस्यां: कामिन्याः उरिस वक्षसि कुञ्जाधिराज कर
कञ्जललाभिमर्षं श्रीकृष्णस्य कर कमल स्पर्शम् अतितराम् मुहुम् हु
कारयामि सम्पादयामि, तदासेयं उक्तावस्थागतापि सुन्दरी हिस्ध्यति,
विद्यति, सीन्करिष्यतिरितकालीनाव्यक्त मुखशब्दं करिष्यति.अधिकं
किमु वक्तव्यं कामिप शोभां प्राप्य अस्मान् अजस्रं हासियतुं काश्विदा
भाम् शोभां एष्यति, च, तदा शोभा विलासिविच्छित्ति प्रभृतीनां भृशं
प्रकाशोभवेदिति भावः ॥१८

प्राण मन एवं सव इन्द्रिय ब्याधि की शान्ति होगी। विशेष कर इससे

इन के शरीर की पुष्टि भी होगी।। १६-१७।।

कुञ्जाधिपति श्रीकृष्ण के करकमल तलका स्पर्श यदि एकवार इनके वक्षः स्थलमें उत्तमरूपसे करा दिया जाय तो जो वात करने में असमर्थ है ऐसी असाध्य व्याधि इनकी है, तवयह तत्काल वोल उठेगी। हँसेगी, सीत्कार करेगी, अधिक क्या कहना है ? यह अधिक कान्ति घारण कर हमें अजस्न हँसावेगी।।१८

श्रुत्वा गिरं स पिहितस्मितहास्यपदामुन्नीयरम्यतरसन्यकराङ्गः लीभिः ।
उत्सार्य्यकिन्नि चदलकानवगुण्डनञ्च
न्यञ्चत्तरं कियदुदञ्चयित समूर्द् ध्णः ॥१६॥
किञ्चिज्जगाद रमणी रमणीयकण्ठसौस्वर्यमेव रचयत् वचनं यदेषः ।

ललनाया मुनिव्रत खण्डनाय स्वोद्भावितोपायेन यादृश्यवस्था जाता तां वर्णयति । श्रूत्वेति । भानुतनयाया गिरं सुमधुरां वाणीं श्रुत्वा निशम्यस दिव्या ङ्गनावेषधारी हरिःपिहितस्मितम् आच्छादित हास्यम् न्यञ्चत्तर मधोलिम्वतं आंस्यपद्मं वदन कमलं उन्नीय किञ्चि उत्थाप्य रम्यतर सब्य कराङ्ग लीभिः मनोहर वामहस्ताङ्ग लीभिः अलकान् केशपाशान् किञ्चित् उत्सार्य्यं मूद्ध्णः शिरोदेशान् अवगुण्ठ-नञ्च मुखाच्छादनं कियत् उदञ्चयति अपसारयितच ॥ १६॥

अनन्तरं यादृशी अवस्था सुन्दर्या जाता तामेव कथयति।
किञ्चिदिति । एषः दिव्याङ्गनावेपधारी कान्तः रमणी रमणीय
कण्ठ सौस्वर्यं रमण्याः ललनायाः रमणीयं मनोहारि यत् कण्ठस्य
सौस्वर्यं शोभन स्वरता तत् एव रचयन् प्रकटयन् यत् अञ्चित् वचनं

श्रीभानुनिन्दिनी के वाक्य से सुन्दरी के वदने में मृदु हास्य रेखा का उद्गम होने परभी उसे छिपाकर रमणीय वामहस्तकीअङ्ग ुलीयों से अलकावली को सम्भल कर मस्तक से अव गुण्ठन को थोड़ा हटाया ॥१९

देवाङ्गना वेष धारी कृष्ण रमणीके कण्ठ स्वर तुल्य कण्ठस्वर माधुरीद्वारा जो कुछ वचन कहे थे येसव वचनामृत को सखी गण के साथ मानुनन्दिनी जी चकोरी के समान पान कर किसी अनिर्वचनीय सातच् चकोर ललनेव पयौ चिराय काञ् चिच्चमत्कृतिमवाप च सालिपालिः ॥२०॥ देव्यस्मि नाकवसितः शृणु यस्य हेतो-स्त्वामागमं सुवदने विधुरीकृतात्मा । कुत्रापि मे विविदिषास्ति विवक्षितेऽर्थे सम्पादियष्यति परा त्वदृते कुतस्ताम् ॥२१॥

जगाद । कालिपालिः आलिवृन्दसिहता सा भानुनन्दिनी तत् वचनं चकोर ललना इवचकोर रमणी इव चिराय अनवरतं पपौ कञ्चिन् आनिर्वचनीयं चमत्कृतिम् ग्रस्वादनं अवाप च ॥ २० ।

छद्म वेशावारिणी रमणी श्रीराधां प्रत्याह । देवीति । ललना कियतवती, अयि श्रीराधे । सुवदने । नाकवसितः त्रिदेवालये वसितः वासः यस्याः सा अहं देवी अस्मि भवामि, स्वर्गे खलु देवतानामेव वसितरिस्त । विधुरी कृतात्मा विधुरीकृतः विहवलीकृतः आत्मा मनः यस्याः सा अहं यस्य हेतोः यदर्थं त्वाम् तव समीपम् आगमम् आगत वती तत् श्रृणु अवधारय । कुत्रापि विवक्षिते किश्तुमिष्टे अर्थे विषये मे मम देव्याः विविदिषा विदितुमिच्छा वर्त्तते, तां ज्ञातुमिच्छा त्वदृते त्वयाविना परा अपरा का कुतः सम्पादियष्यित का अपि सम्पादियतुं समर्था न भवेदितिभावः ॥२१॥

चमत्कार आनन्दानुभव करने लगी । २०।।

तव वह मनोहारिणी नवीना युवती वोली: मैं देवी हूँ, मेरा निवास स्वर्ग में है, मैं जिसलिए व्याकुल होकर तुम्हारे पास आई हूँ उसे सुनो। मेरी कुछ जानने की इच्छा है, उसे तुम्हें छोड़ कर दूसरा कौन पूर्ण कर सके ॥२१

श्रीभानुनन्दिनी बोली-सुन्दरी तुमने अपने की देवों कह कर

नेवाभ्यधास्त्वमनृतं यदुदेषि देवीत्यस्माभिरित्थ मधुनैव हि पर्य्यचेष्ठाः ।
यन्मानुषीषु कतमास्ति भवत् सदृक्षा
कान्त्यानयानुपमया त्विमवेक्षसेत्वस् ॥२२॥
यत्त्वय्यहं सरलधी वितथं वितर्क
वैविध्यमप्यकरवं शरदम्बुजास्ये ।

तस्या वचनं निशम्य श्रीराधिका उवाच नैवेति । हे सुन्दरि ! त्वं यत् आत्मानं देव्यस्मीति द्युलोकनिवासिनी अस्मि इति यत् अभ्यधाः उक्तवती तत् कथनं अनृतं अलीकं नैव भवति, अस्माभिः अधुना एव हि इत्थं तव कथानुरूपमेव पर्य्यचेष्ठाः परिचिता । त्विमिनितभावः । यत् यस्मान्कारणात् मानुषीषु मरणधर्मशीलेषुमध्ये कतमा भवत् सदृक्षा भवत्सदृशा अस्ति वर्त्तते, त्वम् अनया उपमा रहितया त्विमिव कान्त्या ईक्षसे ॥२२॥

सानुनयेन अपराघ प्रशमनार्थ श्रीभानुतनया दैन्यं विड्म्वयित, यदिति । अयि शरदम्बुजास्ये हे शारदीय पद्मवदने । स्वाभाविक सरलघी सरलवुद्धिरहं भानुतनया,यत् प्रश्नसमये कान्तेन किं त्वमसी

जो परिचय दिया है वह मिल्थ्या नहीं है, कारण तुम जो देवी हो-यह हमने भी अनुभव कियाहै, कारण मनुष्य के मध्यमें तुम्हारे सदृश कौन है ? तुम्हारी यह मनोहर कान्ति को उपमा नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे समान ही देखरही हूँ। २२

हे शारद कमलानने। तुम क्या पित विरिहणी हो गई हो, इत्यादि वहुनिध नितर्क के साथ जो कुछ तुम्हें मैंने परिहास किया हैं, वे सवही सरल अन्तःकरणसे ही किया है। अतएव इस निषय में मेरा अपराध न समझना, जव तुम मेरे प्रति प्रोति कर रही हो तव मैं भी तत् पर्य्यहासिषमितोऽस्तु न मेऽपराध स्तवं स्निह्यसीह मिय यद्यभवं त्वदीया ॥२३ किं सङ्कु चस्यिय सखी त्वममूस्त्वदीयो देवी जनोऽ प्यहमभूविमिति प्रतीहि । त्वत् प्रेमरूप गुण सिन्धु कणानुभूते र्दासीभवाभ्यहनपीति सदाभिमन्ये ॥२४॥

त्यादिभिः वितथं वितर्क वैविध्यं विविध वितर्कमिष अपि अकरवं तत् पर्यहासिपम् । इतः एतस्मिन् विषये मे मम भानुनन्दिन्याः अपराधः न अस्तु त्वं यदि इह मयि सिह्यसि तदा अहं तदीया अभवम् ॥२३॥

श्रीभान्नन्दिन्याः दैन्य वचनं श्रुत्वा देवाङ्गनावेणधारी श्री कृष्ण उत्तरयति किमिति। स अचकथयन् अयि भानुनन्दिनि ! त्वं मम सखी अभूः मम सखीत्वेन आत्मानं समर्प्यं कि सङ्क ुचिस ईदृशं सङ्कीचं कथं करोपि ? आत्मपरिचयं कथयति स्रहं देवीजनः अपि मानुष्या समं देवीजनस्य सख्यंनभवेत, असहशत्वात् तथापि त्वदीयः तव सखी अभुवम् इति प्रतीहि सम्यक् विश्वासं तवं कृरु । त्वत् प्रेमरूप गुण सिन्धु कणानुभूतेः त्वदीय प्रेम रूप गुण समुद्रस्य विन्दोः अनुभवान् अहमपि देवी जनोऽपि तव मानुष्याः दासी भवामि इति सदानित्यमेन अभिमन्ये ममहृदि निरन्तर मिनाषो वर्त्तते।२४ अधुना स्वहृदय मञ्चुषामुद्घाट्य स्वाभिलाषं श्रीभान्निन्दिनीं

तुम्हारी होगईहूँ ॥ २३

देवाङ्गना वेशधारी श्रीकृष्ण ने कहा तुम मेरी सखी होकर एतनी सक्चाती क्यों ? मैं देवी होकर भी तुम्हारी हो गई हूँ, यह निश्चित जानना । तुम्हारे प्रेम रूप गुण समुद्र का एक करा मात्रका अनुभव कर तुम्हारी दासी होने की मेरी निरन्तर इच्छा हीरहीहै ॥३४ यद् बच्म्यहं तहवधेहि यतो विषावी
दुर्बार एष तमराकुरु संगयं मे ।
नैवाधुनाणि विरसाम दरापि हृद्भू
स्तापस्तदीय लपनामृत सेकतीऽपि ॥२४॥
वृत्दावने ध्यनित यः सखि कृष्णवेणु
स्तिद्विक्रमः सुरपुरे प्रवसत्व मेति ।

प्रति प्रकटयति यदिति। साम्प्रतं अहं देवी यन् हृदयाभिलाषं वी कथयामि तन् हृदयपालां अवधिहि, एकाग्रतया श्रवणं कुरु । यस्मान् कारणाप् एषः वदयमाणः दुर्वारः दुःखेनापि अपाकर्त्तुं मणः विषाद दुःखं तं विषादं में सम देवीजनस्य संशयम् त्वं अपा कुरु ह् कुरु। अधुनापि सम्प्रति अपि त्वदीय लपनामृत सेकतः त्वदीय वद मृत सेकान् अपि हृदभूः हृदयोत्पन्नः तापः दरापि मनागपि नैवि राम विरतो नाभून्।।२५॥

देवीजनः स्विद्यादं सम्प्रति वर्णयित वृन्दावन इति । हे प्र सिख राधिके । यः कृष्णवेणुः भूमण्डलस्य वृन्दावने ध्वनिति निर्व करोति, तद्विक्रमः तस्य प्रभावः सुर पुरे स्वर्गे प्रवलत्वम् प्रवलस्य एति प्राप्नोति,यतः यस्मान्कारणान् साध्वीततेः प्रतिव्रतारमणी स

सम्प्रति मेरी मन की वात को मन लगाकर श्रवण करो। मन में जो दुनिवार विषाद उत्पन्न हुआ है उसे तुम विदूरित करें अभीतक तुम्हारे कथामृत सेवन से भी मेरा हृदय ताप स्वल्पमात्र दूर नहीं हुआ है।। २४।।

हे सिल ! इस वृन्दावन में जो वेणु ध्विन होती है उस प्रभाव हमारे स्वर्ग पुर में प्रवेश कर इतना प्रवलहो गया है कि उस साध्वी रमणी गणके मन पतियों के कण्ठ आलिङ्गन करना तो दूस साध्वी ततेरिव मनः यद्युणं यतोऽपूत् कण्टोपकण्ठ मिलन स्पर्णेऽवि वन्दुः ॥२६॥ शिलब्द्वैव मुञ्चित गुरः लिलत्यंभाज कान्तां द्रुतं ज्वलदलात विष्यक्त्यिव्यम् । हालाहलं मुरिक्षणा विभयानृतं यत् पीत्वैय सातनुष्यक्तरमूच्छिनापूर् ॥२७॥

स्यापि तदीतरस्य का वार्त्ता,मनः अन्तरिन्द्रियं पत्युः स्वामिनःकण्टोप कण्ठ मिलन स्मरणेऽपि ताः सम्प्रति स्व स्व पति नालिङ्गितदत्यः वेणुष्वनिश्रवणात् पूर्वे यदालिङ्गनं कृतं तदपि कार्य स्मृत्वा सघृणम् अभृत् तासामनः तत् कार्य्यं प्रति घृणामनु भवतीति भावः ॥२६॥

सा वदति इत्यधिकं किं विच्म, श्लिशेति, यन हालाहलं विष संपृक्तः मुरलिकानिनदामृतं वेणु रवामृतं पीत्वा एव श्रुत्वेव सा सुरा-

क्ष्मना अतनु महाज्वर मूच्छितां कामज्वर जर्जरिता अभून्। क्ष्मना अतनु महाज्वर मूच्छितां कामज्वर जर्जरिता अभून्। अपि देवगराः अपि ज्वलदलातिनभाङ्गयष्टि ज्वलदङ्गारसदृशोत्तप्त मात्राम् आत्मकान्तां निज निज प्रेयसीं श्लिष्ट्वा आलिङ्ग्य एव सिव तर्के यथा स्थान् तथा द्रुतं मुञ्चिति त्यजिति ॥२७॥

वात पहले जो कृष्ठ आलिङ्गनकर चूके थे उसका भी स्मरण कर भन

धृणा से भरजाते हैं।। २६

अधिक और क्या कहें – उस हलाहल मिश्रित अमृत के समान वेणु ध्विन वर्ण में प्रविष्ट होने से ही देवा ज़नागरा इस प्रवार अतनु-महा-ज्वरसे मुग्ध हो जाती हैं, कि उनके शरीर ज्वलन्त अङ्गार सदृश उत्तप्तहों जाते हैं, यह देखकर उनके पित गण 'हाय' ! अकस्मात् यह क्या हुआ " इस प्रकार वितर्क कर जल्दी से जल्दी उनसव को छोड़ देते हैं ।।६७।। अस्मत् पुरेऽस्ति नहि कापि जरत्यतःका
स्तर्जन्तु का नु निखिला अपि तुल्यधर्माः ।
का वा हसेयुरपरा यदिमाः सतीत्वं
विष्लावयन् मुरलिकानिनदोव्यजेष्ट ॥२८
एवं यदि प्रववृते प्रतिवासरं स
वेणु ध्वनिः प्रभवितुं विवुधाङ्गनासु ।

सोत्सुक्येन सा पुनर्पि कथयित हे सिख ! अपरञ्च शृणुअस्म दिति । अस्मात् पुरे स्वर्गलोकेनिह कापि जरतीवृद्धा अस्ति, तत्र काल धर्म प्रभावाभावात्सर्वे तरुणवयिस स्थिताः सन्ति, अतःवैपम्या भावात् काः काः नु वितर्के तर्जन्तु आत्मीयत्वेनसर्वे वर्त्तन्ते अतः तिरस्कारस्य वार्त्तो अपि तत्रनास्ति, अपितु निखिलाः सर्वाः अपितुल्य धर्माः समान चित्तवृत्तयः वर्त्तन्ते अपराः काःवा हसेयुः,यन् यस्माद्धेतोः अवसरं प्राप्य मुरिलका निनदः वंशीष्ट्विनःसतीत्वं पातिवृत्यं विप्लावयन् विचूर्णयन् इमाः सुराङ्गनाः सुरसुन्दर्यं व्यजेष्ट ।

मुरलीनिनदस्य अनुसन्धित्सा कदाजाता तस्या विवरणं कथयति एवमिति । एवं पूर्वोक्त प्रकारेण प्रतिवासरं प्रति दिवसं स वेणुनादः विवुधाङ्गनासु देवपत्नीषु प्रभवितुंस्वप्रभाव विस्तारियतुं

सिंख और भी सुनो हमारे स्वर्ग पुरमें कोई भी वृद्धा नहीं है, सव ही तरुणी है, अतएव कौन िकसकी तर्ज्जन करें? वेणुध्वनिश्रवण के साथ ही सव की एकदशा हो जाती है। सुतरां कोई िकसी को पिरहास कर नहीं सकती। कारण मुरली ध्विन सतीयों के सतीत्वधर्म प्रवाहित कर सुररमणी गण के उत्तर विजयपाई है।।२६।। जब इस प्रकार प्रतिदिन ही वंशी ध्विन देवाङ्ग नागण के उपरप्रभाव प्रकाश करने लगी तो एकदिन मैंने मनही मन विचार करने लगी

तह्येंकदा हृदि मयेव विचारितं हा कोऽयं कुतश्चरित वादियतास्य कोवा ॥२६॥ इत्थं दिवः समवतीय्यं भृवीह साधु वंशी वटेऽ वसमहं कितिचिद्दानि । हृहो हरेरनुपमो विविधो विलासः कान्तागणः प्रियसखाल्यिप पर्य्यायि ॥३०॥

प्रवृत्तो अस्त, तर्हि तस्मिन्नेवावसरे एकदा एकस्मिन् दिने मया एव स्वयमेव नतु अन्येन समं आलोच्य हृदि मनसि विचारितं चिन्तितं. हा अयं कः ? कस्य ध्वनिरियं ? कुतः चरति ? कस्मान् स्थानान् प्रस-रति ? अस्य वादयिता वादनकत्ती वा कः ? इति ॥२६॥

अनन्तरं तदनुसन्धानार्थं पृथिव्यामागमन प्रकारमाह् इत्यमिति अनन्तरं इत्थं अनेन प्रकारेण चिन्तयित्वा दिवः देवलोकात् समवतीर्यं पृथिवः । अवतीर्यं अहम् देवाङ्गना, इह भृवि अस्यामेव पृथिव्यां वंशी वटे वंशीवटा ख्यनामकस्थाने कित्वित् दिनानि चतुः पञ्च दिवसानि साधु यथा स्यात् तथा सुखपूर्वकमेव देवलोक निवासिनः क्षुघापिपा सादिकं नास्तीत्यतः सुखेन अवस्थानं जातं । अवसम् निवासं कृतवती एवं हरेः परम मनोहरस्य अनुपमः उपमा रहितः विविधः अनेकप्रकारः विलासः व्यवहार. दृष्टः अवलोकितः । कान्तागणः प्रेयस्यः प्रियसखाली प्रियसखिवृन्देन समं अपि पर्यचायि परिचितवती ।। ३०।।

हाय ! यह ध्विन किस की है ? कहाँसे आरही है ? इसका वादक कीन है ? ॥२६॥

अनन्तर मैं उस वंशी घ्वनि का अनुसरए करते हुए स्वर्ग से पृथिवीमें आकर कई दिन तक वंशी वट में आनन्द से रही एवं तुम्हारे साथ श्रीहरिकाअनुपम विविध विलास भी देखा,तदीय कान्तागण एवं

राघा सनम्मं मधुराक्षरभाह धन्ये त्वं गण्यसेसुरपुरे वरचातुरीभाक् । अन्या पुन बंलवदुत्कलिका कृपाणी कृत्तन्द्रियेव सुमनस्त्वमपादपार्थम् ॥३१॥ मन्द भूमद्भू मधुरस्मितकान्तिधारा धौते विधाय रदनच्छदने स चाह ।

देवीजनस्य वचनं श्रुत्वा भानुतनया यद्वचनं विश्वतवती तत् प्रकारमाह राधेति तस्यावचनं श्रवणानन्तरं राधा सनम्ममधुराक्षरं कौतुक पूर्णानुक्रलवचनं यथास्यात्तथा आह. धन्ये सौभाग्यवति । सुर पुरे स्वल्लोंके त्वमेव वरचातुरीभाक् श्रेष्ठ कौशलवती इति गण्यसे, गुण ग्रहणशीलताया मूर्द्धायमाणा भवसीतिभावः । अन्या अपरा पुनः त्वामन्तरा अन्या न सौभाग्यवती, यतस्ताः वलवदुत् कलिका कृपाणी कृत्तेन्द्रिया वलवती या उत्कलिका उत्कण्ठा साएव कृपाणी श्रस्त्रविशेषः तया कृत्तानि छिन्नानि इन्द्रियाणि यस्याः सा एव सुमनस्त्वम् देवतात्वं अपार्थं व्यर्थं अपात् धृतवती ॥३१॥

श्रीराधिकाया मधुरपरिहासमयवचनश्रवणानन्तरं सा कृष्ण ललना येन प्रकारेण प्रत्युत्तरं दत्तवती तन् प्रकारमाह मन्देति । सः

सखा के साथ भी मेरा परिचय हो चुका है।।३०।।

उक्त कथन श्रवणानन्तर श्रीराधा परिहास युक्त सुमधुरवाणी से वोली-अयि धन्ये! सुर पुरी मध्यमें तुमही उत्कृष्ट चतुरा हो। तुम्हें विना और कोई भी सुर ललना चतुरा नहीं है, कारण वेसव बलवती उत्कण्ठारूपा खड़्ग के द्वारा खिन्न चित्त होकर भी अनर्थक सुमना नाम धारण करती हैं। ३१

श्रीभानुनन्दिनी जीके मधुर परिहास वाक्य श्रवणानन्तर मन्द

राधे परां स्वसदृशीं निह विद्धि कि भीः शक्येऽवलोकियतुमपीह परेण पुंसा ॥३२॥ किंवा परेण पुरुषेण हरेविलास नेवान्वभू रहसि साधु यदर्थमागाः। तद् बृहि कि तव विवक्षितमत्र मध्ये नम्मतिनोसि यदि मामकरोः सखीं स्वाम् ॥३३

छ्य ललनावेष विश्वितःश्रोकृष्णः रदनच्छदनेग्रोष्ठावरौ मधुर । स्मित कान्ति धारा धोते मधुरं मनोहरं स्मितं हास्यं तस्य हास्यस्य कान्तिः शोभा तस्याः धारा अविरल प्रवाहरूषाः ताभिः धौते विधाय स्नापितं कृत्वा मन्द भूमद्भु स्वल्य चञ्चलभु यथास्यात्तथा स्राह, प्रथमं मधुरं सम्बोधनं कृतंभोः राषे । परां अपरां ललनां स्वसदृशीं निजतुल्यां निह बिद्धि न जानीहि । सर्वत्रस्वतुल्य मननं न शोभनं । अहं किम इह अत्र भुवि परेणपुंसा । परपुरुषेग अवलोकियतुम् अपि शवये, अहं प्रतिव्रता, परपुरुषस्य मद्दर्शन सामर्थ्यनास्तीति भावः ३२

तस्योक्ति श्रवणानन्तरं श्रीराधा प्राह किवेति । त्वं देवाङ्गना अपि अत्र भूलोंके यदर्थम् यस्य प्रयोजनाय आगा आगतवती त्वं हरेः परम मनोहरस्य विलासम् विविधां क्रीड़ां एवं रहिस एकान्ते साधु यथास्यात् तथा उत्तमस्येण अन्वभूः अनुभूतवती, अतः हेतोः परेण

मन्द भू नर्त्तन के साध मधुर हास्य कान्ति द्वारा अपने अधर औष्ठ को रिज्जित करती हुई ललना वोली-राधे ! दुसरे को भी अपना समान न जानो । यहाँपरपरपुरुप क्या कभी मुझे दर्शन करने में समर्थ है ?

परचात् राधिका बोली-तुम जिसलिए यहाँपर आई हो उस हरिके विलास को एकान्त में अनुभव करने से तुम्हें और पर पूरुप से प्रयोजन ही क्या है? अवतुम कहो! मेरे पास तुम्हारे जिज्ञास्य नम्मतिनुध्व सिख नम्मिण का जयेत्तां प्राणा स्त्वभूस्त्वमिय मे कियदेव सख्यम् । त्वं मानुषी भवसि किन्त्वममराङ्गणास्ता मूद्ध्णैंव ते गुण कथा पुणतीर्नमन्ति ॥३४ नेयं स्तुति स्तव न चापि तटस्थता मे नापि ह्रियं भज वदाभ्यनृतं न किञ्चित्।

पुरुषेण वा किम् प्रयोजनमस्ति अत्र मदुक्त विषये मत्सविधे च तव कि विवक्षितं जिज्ञास्यमस्ति तत् ब्रूहि कथय। एतावता यन् यस्मात् इमां राघां स्वां सखीं निजयखी वाक्योपन्यासेन ग्रकरो: कृतवती तत् तस्मादेव कारणान्अहं कथोपकथनमध्ये नम्मं कौतुकंवाक्यं आतनोमि करोमि ॥३३॥

तदुत्तरे दिव्या द्भ नावेषिवभूषितः श्रीकृष्णः प्राह हे सिख राधे तममं परिहासं आतनुष्व विस्तारय। नम्मंणि परिहासं का रमणी त्वां भानुतनयां,—जयेन्, जेतुं शक्नुयान्। पुनरिष सोत्साहं सम्वेषियितं अयि राधे! त्वया यदुक्तं सख्यं तत्तु कियदेव अस्य किमिष महत्व नास्ति, अपितु—त्वं में मम स्वर्त्वलनायाः प्राणाः जीवातुः अभुः त्वं मानुषी भवसि मनुष्यलोके तिष्ठसि, किन्तु ताः सर्वाः अमराङ्गणाः पुणतीः स्वात्मानं पवित्राः कुर्वतीः ते तव गुणकथा मूद्ष्णी एव अत्यादरेण नमन्ति।।३४॥

क्या है ? अभी तक जो मैंने तुम्हारे साथ परिहासादिकिया है, वह केवल तुमने मुझे अपनी सखी मान लिया है इसलिए ॥३३॥

देवाङ्गना वेशघारी श्री कृष्णने कहा सिंख ! तुम परिहास करो तुम्हारी वरावरी कौन कर सकताहै। अयि राधे ! तुम्हारे सार्थ मेरा सख्य है; यह और अधिक क्या है ? तुमजो मेरे प्राण के समानह तुम मानुषी हो, किन्तु देवाङ्गनागण पवित्र होने के लिए तुम्हारी गुण

सिन्धोः सुतापि गिरिजापि न ते नुलायां सौन्दर्यं सौभगगुणैरिधरोढ़् मीष्टे ।३४। प्रेम्ना पुनस्त्रिजगदूर्द्धं पदेऽपि काचित् त्वत्साम्यसाहसधुरं मनसापि बोढ़्म ।

सतु छ्द्मवेशी कृष्णः सन्याजं श्रीराधां प्रत्याह नेयमिति । हे सिल राधे ! इयं मदुक्तिः, तव स्तुस्तिः अतिशयोक्तिनं भवति । अतः कारणात्हियं लज्जां न भज न कुरु । न चापिमे मम तटस्थता उदासी नता अस्तिः किञ्चिदपि विन्दुमात्रं अपि अनृतं मित्थ्यां न वदामि ।, सिन्धु सुतापि लक्ष्मीः गिरिजापि श्रीदुर्गा सती अपि सौन्दर्यं सौभगगुणैः ते तव तुलायां । समानतां अधिरोदुं न ईष्टे न समर्थाभवति ॥३५॥

छ्द्यवेशी कृष्णः पुनराह प्रेम्नेति । पुनः कथवामि पूर्वोक्त कथनेन तव सौभाग्यस्य सम्यक् निर्णयं न जातं अपितु त्रिजगदुर्द्वपदेऽपि त्रिपादिविभृत्याम् वैकुण्ठलोकेऽपि काचिन्रमणी प्रेम्ना प्रियममतया त्वन् साम्यसाहसधुरं तवसमानतायाः साहसभरं तव समानतां वाञ्छितुं मनसापि समर्था न भवेत् बोढ़ुं वहनंकर्त्तु अभिलाषं कर्त्तुं न शक्नोति समर्था न भवति । तत् तस्मात् हेतोः तव प्रेमवर्णनम् न केवलं मयाकृतं

कथा को सब के सब नतमस्तक से प्रणाम करतीं हैं।।३४।।

हे सिख ! मैं तुम्हें स्तुतिकर नहीं कहती हूँ अतएव तुम लिजिन ता न हो ! तुम्हारेप्रित मेरी उसासीनता नहीं है, में कभी भी मित्थ्या नहीं कह सकती हूँ । सिन्धु सुता एवं गिरिजा भी सीभाग्य गुण से तुम्हारे समान नहीं है, तुम इस प्रकार सुन्दरी तथा सीभाग्यवती हो।।

और भी मैं कहती हूँ। वैकुण्ठादि लोंकमें भी कोई स्त्री तुम्हारे समान प्रेमवती होने की वात तो दूरहै होने का साहस भी कोई नही कर सकती हैं, यह जो केवल मैं कह रही हूँ यह नही है कैलास शिखर मैं हैमवती की सभा में तुम्हारे ये सव गुण वर्णना मैंने शक्नोतिनेत्यखिलमेव मया श्रुतं तत् कैलास शृङ्गमनु हैमबती समायाम् ॥३६॥ श्रुत्वा महानजिन मे मनसोऽभिलाख स्तद्दर्शनाय समपूरि स चापि किन्तु । ता स्तदन्तरिह यो रभसाददीपि तेनास्फुटन्न कठिनो हि ममान्तरात्मा ॥३७॥

अपितु प्रेम वर्णनम् अखिलम् परिपूर्णत्पेण एव मया कैलास शृङ्गमर् कैलास जित्तरे रम्ये हैमवती हिपालय कन्यायाः सभायां श्रुतमिति अत एव मदुक्तं अतीव प्रामाणिकमिति भाव ॥ ३६ ॥

पुनरिष स्वहृदयप्रणिमञ्जुपामुद्धास्त्र स्वाभिलाषं वर्णयित श्रुत्वेति । तव गुण गणान् श्रुत्वा च निशम्य अनन्तरं त्वह्शांनाय तव साक्षात् अवलोकनाय मे मम देवी जनस्य मनसः अन्तःकरणस्य महार अत्युत्कटः अभिलाषः आन्तरिकेच्छा अजिन जातः, सः महान् अवि लापः अपि त्वां साक्षान् नयनद्वयेन निभाल्य समपूरि परिपूर्णोऽ भवत् आदौ तव गुण श्रवणं परचान् गुणानुरूपमेव सौम्यवपुः दर्शनेन कण् नयनयो विवादः शान्तोऽभून् । एतावता मनिस शान्तिः सन्तेऽि किन्तु तदन्तः तव सौम्यवपु दर्शनानन्तरमेवइह मिय ताप विहीने देवी जने यः तापः क्लेशः रभसान् अकस्मान् वेगात् अदीपि दीप्तः, तेनप्रवर्ष तमेनतापेन मम अन्तरात्मा न अस्फुटन् विदीर्णो नामून् अस्यकार्य मेव यतः यस्मान् कारणान्मम श्रात्मा कठिनः वस्त्रतुल्योहि एवम् ॥३

सुनी है ॥३६॥

तुम्हारे गुणों की कथा सुनकर तुम्हें देखने की बड़ी इच्छाहुई तुम्हें देखकर वह अभिलाप पुरी होगईहै, किन्तु उसके वाद मेरे अन्त करण में अतिशय ताप प्रज्ज्वित हुई। जिससे मेरी अन्तरात्म

कोऽसौ तमाशु कथयेति युहुस्तयोको वक्तुं गगाक न स वाध्यनिरुद्धकण्ठः । अश्रुष्तुतेक्षणमधास्य सुखं स्वयं सा स्वेनाञ्चलेन मृयुलेन ममान्जराधा ॥३८॥ स्थित्या क्षणं धृतिमधादथ ताषुवाच प्रेमा तवाधमतुलोऽनुषधिर्वलीयान् ।

एतावता दुःसह तीत्र वेदानायादानी अह्वा प्रेमवर्ती सा राधा उवाच क इति । तदुक्तः असी तापः कः नम् आस् कथ्य उति, कोदृश स्तापस्तव वर्त्तते सत्वरं ममसविधे संतापं प्रकट्ट्य अथ्य । ईद्यं वचनं तथा पुनः पुनः मुहुः राथ्याउक्तः, तस्या वचनं च्हुत्या देवाङ्गना वेश धारी श्रीकृष्णः वाष्प निरुद्धकण्यः गदगदायमान वण्यः जातः, अतः कण्यावरोध कारणान् वक्तः उत्तरं दात् व शशाक न समर्थोऽभूत् । अथ्य ईदुज्यवस्थादर्शनानन्तरं अश्रु प्रुतेक्षणं अश्रु पूर्णाकृत्वेक्षणं तस्य धुलं सा करणामयी राधा स्वयं नत् सधीद्वारेस् स्वेन अञ्चलेन नत् अङ्गमार्जनीयवस्थान्तरेण ममार्जनः नयनजनमणनारितवती ॥२॥॥

विदीर्न होने की रही किन्तु वह अति कठोर होने के कारण वि<mark>दीर्ण</mark> नहीं हुई ॥३७॥

इस प्रकार दुःमह वेदना की कथा मुन कर प्रेमवती राधिका वोली:-सिख ! तुम्हारे दुःमह तीव्र ताप कैमा है। शीघ्र मुझे कहो ! श्रीराधिका पुनः पुनः ऐसा कहने पर भी उनका कण्ठ रुद्ध हो जानेके कारण वात करने की शक्ति न रही श्रतएव वे कुछभी न कह सकी। नयन जल से उनका वदन कमल सिक्त होनेलगा। यह देखकर श्री राधिका स्वयं निज वसनाञ्चल द्वारा धीरे धीरे नयन एवं वदन पोंछने लगी।।३६॥ कृष्णेति कामिनि वसुव कथं दुनोति स्वां स्वांश्च विश्वसिति योऽत्यपदेऽप्यभिज्ञः ॥३६ सौन्दर्यं शौर्यं वरसौभगकीत्तिलक्ष्मी पूर्णोऽपि सर्वगुणरत्नविभूषितोऽपि ।

तदनन्तरं यादृशः अभिनयो जात स्त्वं वर्णयित स्थित्वेति । सा
कमलनयनललना क्षणं राधा वसनाञ्चलस्पर्शात् स्वल्प कालं
स्थित्वा पश्यान् धृति धैर्य्यम् अगात् प्राप्तवती अनन्तरं कण्ठरोधावस्था ।
स्था अपसारणेन अथ तां सकरणहृदयां राधां उवाच, कथितवती ।
हे मुग्धे । सरले । अतिकामिनि निर्मर्याद कामुके कृष्णे सर्वाकर्षके
चञ्चले तव भानुतनयायाः अयम् ईदृशः अतुलः अनुषमः अनुपिः
स्वाभाविकः वलीयान् प्रौढः प्रेमा असमोर्द्धममत्वं कथं केन प्रकारेण
कारणाभावात् कथं कार्यस्य सम्मवः वभुव जातः? अस्य परिणाम्
सिक्तय दृष्टान्तेन दर्शयति । यः कोऽपि अभिज्ञः सर्वतः प्रकारेण ज्ञान्
वान् जनः अपि किमुतः अनभिज्ञोजनः अत्यपदे अननुरूपपात्रे विश्वसिति विश्वासं करोति सः अभिज्ञो जनः अनभिज्ञस्यतु का वार्त्ता निजं
आत्मानं स्वान् स्वस्यआत्मीयांश्च परिजनान्दुनोति दुःखाकरोति ।३६

श्रीकृष्णस्य दोषं पुनः कथयति सौन्दय्येति । असौ सर्वानुभुतः सर्वप्रसिद्धश्च श्रीकृष्णः सौन्दर्ययवरसौभग कीत्तिलक्ष्मी पूर्णः सौन्दर्य

तव देवो क्षणकाल इस अवस्था में रहकर धैर्य के साथ श्री राधिका के प्रति कहने लगी, मुखे! अतिशय कामुक कृष्ण के प्रति तुम्हारे यह अनुपम, अकैतव एवं बलोयान प्रेमकैसे हुआ? तुमने जान सुनकर ऐसा अविश्वासी एवं अयोग्य व्यक्ति को विश्वास कर अपने को एवं अपने जन को दुःखी किया है।।३६।।

कृष्ण सौन्दर्य, शौर्य, अनुपमसौभाग्य एवं कीर्ति सम्पत्ति से परिपूर्ण एवं सर्वगुण रत्नसे विभूषित होने परभी उनमें एकहो दोष

प्रेमाविवेचकतमत्वमसौ विमित्ति कामित्व हेतुकमसौ श्रियतुं न योग्यः ॥४०॥ तस्मिन् दिने वह विलस्य मुहुःप्रकाश्य । प्रेमा त्वया सरभसं रजनौ तु कुञ्जे । सङ्कोतगामृजुधियं भवतीं विधाय काञ्चित् परां स रमयन्कपटी जहौ त्वाम् ॥४१

न्दरता प्रति अङ्गानां अनुपमत्वेन वर्जते. शौर्य्य वीरत्वं असमोद्धं त्तंते; वर सोभगं सर्वोत्तम सौभाग्यं कीत्तिः सर्वदा जनहितकर कार्य रणेन ख्यातिः यशः एव लक्ष्मीः शोभा सम्पत्तिः, तथा पृणःपरि पूर्णो पि सर्व गुण रत्न विभूपितोऽपि निष्वलगुणरत्नालङ्क नोऽपि कामित्व तुकं कामुकतया यस्य श्रीकृष्णस्य तथाभृतं दोपन्त प्रेमाविवेचकत तत्वं प्रेम्नि अविवेचकतमत्वं विचारहीनत्वं विभन्ति धारयति । अतः स्त्रौ श्रीकृष्णाश्रयतुं अवलम्वयितुं न योग्यः भवति ॥४०॥

अग्निमसप्तरुलोकेन श्रीकृष्णदोषानुट्टङ्कपति तस्मिन्नितिः सदृष्टान्तंवदित पश्य ! तस्मिन्दिने तत्रदिवसि त्वया समं वह विलस्य अनेन वह विधविलासं कृत्वा मुहुः पुनः सरभसं औत्मुक्येन समं त्विय कृत्रिमंप्रेमप्रकाश्य रजनौरात्रौतु कुञ्जे लतादि पिहित स्थाने ऋजु-धियं अकपटमितं भवतीं सङ्कतगां सङ्केतस्थलाय अभिसारिणीं विधाय कृत्वा स कपटी छलपरायणः 'मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् इति

उस दिन कृष्ण दिन में तुम्हारे साथ अनेक प्रकार विलास कर

है जिससे समस्त गुण महत्त्व चला जाता है। उस दोष का नाम है
''प्रेमाविवेचकतमत्त्व''अर्थात् प्रेम की विवेचनामें अतिशय असामर्थ्य।
अतिशय कामी होने पर यह दोष होता है, अतएव ऐसे व्यक्तिसे प्रेम
करना तुम्हें उचित नहीं है।। ४०॥

यत्वं तदा व्यलप एव सखी स्तुदन्ती वल्लीः पतित्र विततीरपि रोदयन्ती । सर्वं तदालिनिशृतं समकान्यभाले वंशीवट स्थिततया वलिता रवेद ॥४२ रासे तथैव विहरस्रपरा विहास प्रेम त्वयेव सहसा प्रकटीचकार

रीत्या काञ्चित् अनिश्चितां रमणीं परां अन्यां रमयन् रमयितुं त्व जही त्वां परित्यक्तवान् । त्वया सममहनिशं रमणेनापि तस्य मनि अन्यरमणिविलासाकाङ्कासदैव वर्त्तते ॥४१॥

अन्यांघटनां स्मारयन् वदति, यदिति । हे आलि । हे सिव त्वं भानुतनया, तदा तस्मिन् समये, सखीः लितता प्रमखाः सखी तुदन्तीं पीड़यन्ती वल्लीः लता समूहान् पतत्री विनतीः पक्षी सकलाः अपि रोदयन्ती सती यत् व्यलपः त्वं विलापं कृतवती एव तत् सव पूर्वोक्त रूपं वलितारुपावलवता । मर्मपीड्या एव मयका मया वंशीवट रे स्थिततया निभृतं रहसि न्यभालि अवलोकितम् ॥४२॥

विपरीत् दृष्टान्तेन आह रास इति । तथैव यथा त्वां विहाय

उत्सुकता के साथ तुम्हारे प्रति मुहुर्मु हुः कृत्तिम प्रेमप्रकट किया था तुम सरलमति होने के कारण तुम्हें रजनी में सङ्कत स्थलमें अभि-सार भी कराया। पीछे कपटी कृष्ण अन्य किसी रमणी के साथ रमण करने के लिए तुम्हें छोड़ कर चले गये थे।।४१।।

उस समय तुम विलाप कररही थी, विलाप सुन कर तुम्हारी सखीगण, लता, पिक्षगण भी, दु खित होकर रोदन कर रहे थे, मैं वंशीवट में छिप कर वह सब देखकर मनमें अतिशय व्ययापाई ॥४२॥

उस प्रकार रासमें विहार करते करते अपर गोपाङ्गना गण

स्थित्वाक्षणं स भवती शतुबद्धनान्त रेकािकनीं रितभरश्रमिखित्रगात्रीम् ॥४३ तिह प्लुतं चिलिपतं गहना च मूर्च्छा चेष्टाप्यतिश्रममयी तव यद्यदातीत् ॥ व्याप्येव हा बहुजनू षि हृदि स्थितं मे तत् कष्टमष्टिवधयेव तनोः प्रकृत्या ॥४४॥

अपरां गच्छिति, तथैव प्रकारेण अपरां विहास त्वामेवानुसरित, रासे बहुभिर्नर्तकीभि सिलित्वा नृत्यावसरे त्वया सह बिहरन् रमयन् सहसा अतिकितेन अपराः गोपीः विहास त्यक्त्वा त्विय प्रेम प्रकटी चकार । अणं स्थित्वा अन्यवस्थितिचत्तः एव सः श्रीकृष्णः रितभर श्रमित्वित्र गात्रीं रित प्राचुर्योण अमेण विन्नं विलान्तं गात्रं यस्याः सा तां भवतीं राधां एकाकिनीं सखी जनरहितां वनान्तः अरण्यमध्ये अमुचन् मुगोच, त्यक्तवान् कृष्णः निष्करण एव ॥४३॥

तदा तस्याः यादृश्यवस्था जातातां साभिनयेन वर्णयति, तहीति तिह तदा श्रीकृष्णे त्वां त्यवत्वा गतवति तव प्लुतम् त्रिमात्रत्वेन उच्चारितं अत्युर्घ विलिपतं सगब्दरोदनं गहना निविडा मूच्छी संज्ञा लोपावस्था अतिश्रममयी अतिशय श्रम पूर्णा चेष्टा शरीर किया जाता किमुतमानसिकी क्रिया इत् यत् यत् आसीत् तत् कष्टं दुःखं मे मम

को छोड़ कर तुम्हारे प्रति प्रेम प्रकट किये। क्षण काल तुम्हारे साथ रहकर विलास श्रमसे तुम अतिशय थक जाने परभी सहसा अकेली तुम्हें वन में छोड़कर भाग गयेथे।।४३॥

तव तुम्हारे उच्च विलाप घन घन मुच्छी अतिशय भ्रममयी वष्टा इत्यादि जो दशा तुम्हारी हुई थी, वह दशा अनेक जन्म तकमेरे हृदय में अङ्कितरहेगी जन्माविध मृत्यु पर्यान्त शरीर की जो आठ er'i t,

देवी जनोऽस्मि हृदि मेस्वनु कष्टमासीत् देवाद् यशस्विन वभूव भविद्वृक्षा । मामागमय्य वत साकृत कीलविद्धां यस्यास्ति नेव सिख निर्गमनेऽप्युपायः ॥४४ सन्दानितं त्विय मनो न दिवं प्रयातुं स्थातुञ्च नात्र तिलमात्रमपीत्थमीष्टे ।

हृदि हृदये अष्टविधया जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि शोक मोह प्रकार तनोः शरीरस्य प्रकृत्या निसर्गेण सहैव वहुजनं िष अनेक जन्मा व्याप्यव पर्यन्तं सदैव स्थितम् ॥४४॥

स्वान्तः क्लेशं सनिदर्शनं वर्णयित देवीति । हे यशिखिन हे य पूर्णे ! अहं देवीजनः अस्मि, स्वल्लीकं निवासिनः मम क्वनु कृष्ट् आसीत् दुःखमात्रं स्वल्लीकं न स्पृशित अतः कुतः दुःखाशङ्गा कि अकस्मादेव हे सिख ! देवान् अदृष्टवशात् मम देवीजनस्यापि भव दिद्क्षा भवताम् दर्शनेच्छा वभूव जाता, अयमेव वत खेदस्य विषय सा दर्शनेच्छा आगमय्य सहसा मनिस आविर्भूय मां देवीजनम् कीलविद्धां शङ्कु विद्धाम् अकृत ।यस्य कीलस्यनिर्गमनेऽपि वहिर्गमन् प्रयेऽपि उपायः साधनं नास्त्येव ॥४४॥

चरमंमनोभींष्टं प्रकटयति सन्दानितमिति । त्विय यशस्विर्न अवस्थाएँ है उसकी किसी अवस्था में भी उस दुःख को भूल सक्नुँगी ॥४४॥

मैं देवी हूँ ! हे यशिवनी ! मेरे हृदय में कभी भी कष्ट न थ किन्तु हाय ! हठात् तुम्हें देखनेकेलिए आकर ही मेरे हृदय में की गड़ गया है हैं सिख ! वह कील सम्प्रति निकाल ने का और की उपाय नहीं है ॥४५॥

सिंख ! तुम्हें और एक वात मैं कहूँ । तुम्हारे प्रति मेरा म

उद्धूर्णिते प्रतिपदं न पदं लभेत अद्याभवम् त्विय चिरात्प्रकटी कृतात्मा ।।४६ कृष्णात् पुन वंहुविभेमि न धर्म लोक लज्जेदयाध्विन कदापि न पान्थतास्य ।

राधायाम् सन्दानितं आवद्ध देवीजनस्य मम मनः न दिवं स्वर्ल्लोकं प्रयातुं गन्तुं न चात्र अथवा भवत्याः सिवधे तिलमात्र मिप अत्यल्प कालं अपि इत्थं अनेन प्रकारेण स्थातुं अवस्थातुं इष्टे समर्था न भवामि । अपितु प्रतिपदं प्रतिक्षणं उद्ध्र्णते मनसि चञ्चलतावर्द्धते पदं न लभते, अचलम्वनं न प्राप्नोति । अस्मात् कारणात् चिरात् वहु कालादनन्तरं अद्य साम्प्रतं विधि भवत्याम् प्रकटी कृतात्मा आत्म प्रकाशं कृतवती ।। ४६॥

पुनरिप स्वान्तस्थां विभीषिकां कथयित कृष्णादिति । कृष्णात् तव कान्तान् पुनः भूयः वहु विभेमि सदा अपर्य्याप्त भयंकरोमि, भयस्य कारणं तावदिदमेव, अस्य कृष्णस्य धर्मलोक लज्जे सामाजिक रीति नीतिः, लज्जा च ते उभे अपि न वर्त्तते, दयाध्वनिकरुणामार्गे कदापि कस्मिन्नपि काले पान्थता च न अस्ति ! पदार्पणं अपि न कृत वान् । सोदाहरणं उक्तार्थं द्रढ्यति । यः प्रसिद्धः तव मनोमोहनः श्री

ऐसा आवद्ध होगया है कि स्वर्ग को जाने के लिए भी मेरी इच्छा नहीं हो रही है, और यहाँ पर तिलमात्र समय भी रहने की शक्तिं नहीं हो रही है। मेरा मन पग पग पर उद् घूणी युक्त होकर किसी तरह धैर्यं घारण करने में असमर्थ है। इसलिए में आज अनेक दिनों के वाद तुम्हारे पास आकर मनकी वात को प्रकट किया।।४६॥

मैं कृष्ण से डर गई हूँ। कारण उनमें घर्म एवं लोक लज्जाका अत्यन्त अभाव है, विशेष कृष्ण कभी दया के पथ में पदार्पण किया है, वात्ये स्त्रियास्तरुणिमन्य चिराद्वृषस्य वत्सस्य मध्यमनु यो व्यधितैव हिसाम् ॥४७ गान्धविकाह सुभगे त्विय कापिशक्ति राक्कषिणी किल हराविव सन्ततास्ति । यन्निन्दसि प्रियतमं तदिप प्रकामं मिच्चत्तमात्मिन करोष्यनुरक्तमेव ॥४८॥

कृष्णः वाल्येप्रथमे वयसि स्त्रियाः पुतनायाः तरुणिमनि कैशोरे वृष्म वृषभासुरस्यहत्यां कृतवान् मध्यम् अनु मध्ये वयसि पौगण्डे वत्सरु वत्सासुरस्य हिंसां प्राणधातं व्यधित अकरोत् एव ॥४७॥

देवीजनस्य वचनं श्रुत्वा गान्धिवकायाः स्वाभिप्राय वर्णन्य प्रकटयित गान्धिवकेति । गान्धिवका श्रीराधा आह प्राह, हे सुभि हे सत्कुलोत्पन्ने ! सकलमनोहरे हरौ श्रीकृष्णे यथा कापि अप्रतिहत् आर्किषणी शक्तिः सन्तता नित्या अस्ति वर्त्तते तथा त्वय्यपि वर्तते यत् यस्मात् कारणात् मम प्रियतमं श्रीकृष्णं त्वं निन्दिस अपक सूचयसितदिप उक्तकारणादिप मम चित्तं प्रकामं सर्वथैव आत्मिनिन्दाकारिणीं त्वां प्रति अनुरक्तम् एव आनुकूल्यमेव करोषि विद्यामि ॥४६॥

अनन्तरं श्रीराघा देवीजनं प्रत्याह त्विमिति । त्वं-देवीजनः

यह वोध ही नहीं होता है। पहले पहले वाल्य काल में स्त्री वध पौगण्ड में वत्सवध एवं प्रथम केशौर में ही वृषहत्या किए हैं।।४%

तव राधिका वोलीः अयि सुभगे ! कृष्ण की भाँति तुम्हारी भें किसी अव्यभिचारिणी शक्ति है, जिससे तुमने मेरेप्रियतम की इतर्न निन्दा की है, तथापि मेरा चित्त तुम्हारे प्रति यथेष्ट अनुरक्त के रही है।।४६।।

त्वं मे सखी भवसि चेन्नदिवं प्रयासि
नित्यस्थितं वज भ्वीह भया करोषि ।
तत् प्रेमरत्ववरसम्पुटमुद्घट्य्य
त्वां दर्शयामि तदृते न समावधामि ॥४६॥
हन्ताधुनापि नहि विश्वसिधि प्रसीद
दासी भवामि किमु मां नु सखीं करोषि ॥
त्वं शाधि साधु धिमु वा तुद वा गतिनमें
राधे त्वमेव शपथं करवाणि विष्णोः ॥५०॥

नम श्रीराधायाः यदि सस्ती विज्वास पात्री भवितः, अपरञ्च चेत् यदि देवं स्वर्ग न प्रयासि गन्तृनं इच्छिनि तदा इह व्रजभुमि मया सह मत् ज्ञान्निध्ये नित्य स्थिति नित्यंवासं करोधि तत् तदा प्रेमरत्न सम्पुटं प्रेम रत्न पेटिकां उद्घटय्य उन्मोचियत्वा त्यां दर्शयामि, मदुक्त उपाय नितरा तद्ते अन्यथा न समादधामि न शक्नोमि ॥४६॥

श्रीराधायाः सन्दिग्धवचनं श्रुत्वा देवाङ्गनावेषधारी श्रीकृष्णः ग्राह, हन्तेति, हन्तः अयन्तु सातिशयनेदस्य विषयोवर्त्तते अधुनापि अद्यापि मिय निह विश्वमिषि नु वितर्के भोःराधे, ! मां सखीं करोषि केमु, सखीत्वेन मां कथं द्रक्ष्यसि अहन्तुतवदासी भवामि । त्वं मिय सीद, मां साधु यथास्यात् तथा यथेष्टम् शाधि अनुशासनं कुरु, अहन्तु श्रीविष्णोः शपथं कर वाणि, धिनु प्रसन्नोभव, अथवा तुद अप्रसन्नोभव,

देवाङ्गना वेषधारी कृष्ण वोले-हाय मेरे प्रति अभीभी तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है ? राधे ! तुम मुझे सखी होने के लिए अनु-रोध क्यों कर रहीं हो ?

मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ, और को इच्छा मुझे आज्ञा करों। तुम मुझे अनुग्रह करों और निग्रह ही वक्तुं तदा प्रवयृते वृषभानुनन्दि—
न्याकण्यं तां विविदिषामिह् चेद्दधासि।
प्रेमेयदेविमदमेव न चेदमेतत्
यो वेद वेदविदसाविष नैववेद ॥५१॥
यो वेदयेत् विविदिषुं सिखवेदनं यत्
या वेदना तदिखलं खलु वेदनैव।

त्वमेव ममगतिः शरणम् भवसि ॥५०॥

त्वमिस मम शरणं ममकोऽपि नास्ति इति ललना वेपिक तस्य कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा श्रीवृषभानुनिन्दनी यन्वक्तुं प्रक्रमते बाह वक्तुमिति। त्वमेव मम गितः, नान्याः इति तां वाचम् आवि निशम्यतदा तदनन्तरं वृषभानुनिन्दनी वक्तुं प्रववृते कथितुं प्रक्रम हे सिख, तव चेत् यदि इह प्रेम विषये विविदिषां ज्ञातुं इच्छां दध धारयसि, तदा श्रृणु। प्रेम विषये इयन् एवं इदम्। प्रेमनः प्रमाध् इयत् प्रकारतः एवं स्वरूपतः इदमेव न इति एतन् यः वेद असीविद्यां सर्वशास्त्रवेत्ता अपि स प्रेमाणं नैव जानाति ॥११॥

प्रेमसिद्धान्तं भूयोऽपि कथयति यो वेदयेदिति । हे प्राणसी

करो, मैं श्रीविष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ ओर मेरा कोई नह तुमही मेरी एकमात्र गति हो ॥५०॥

उनके कथन सुन कर भानुनन्दिनी कही-सिख ! यदि तुर्रें प्रेम कथा सुनेनेकी इच्छा हो तो सुनो। जो प्रेम के विषय में कै है कि प्रेम को मैं जानता हूँ। प्रेम का परिमाण इतना है, प्रेम प्रकार है, यह ही प्रेम का स्वरूप है, यह प्रेमका स्वरूप नहीं है, वे वेत्ता होने पर भी प्रेम के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं।।५१॥ हे सिख, जो प्रेम विषय अवगत होने के लिए इच्छुक प्रेमा हि कोऽपि परएव विवेचने स त्यन्तर्दधात्यलमसावविवेचनेऽपि ॥५२॥ द्वाभ्यां यदा रहितमेव मनः स्वभाव सिहासनोपरि विराजति रागि शुद्धम्।

यः कोऽपि विज्ञजनःविविदिषुः प्रेम विज्ञात् अखिलापिणं वेदयेन्, ज्ञाप येन्, यन् वेदनं ज्ञापनं याच वेदना अनुभवः च, तन् ग्रखिलं पूर्वोक्त प्रकारमिखलंबस्तु खलु निश्चये वेदना अनुभवः ग्रनुकरण मात्रमेव, अनु पदार्थ ज्ञानं। यतः प्रेमा हि निश्चये, कोऽपि अनिर्वचनीयः परः परम पदार्थः एव, यत्र विवेचने सित अन्तर्दधाति। तिरोभवित ! असौ प्रेमा अविवेचनेऽपि अलं यथेष्टं अन्तर्दधाति तिरोभवित सेयं उभयतः पाशा रज्जुरिति न्यायस्य विषयो-भवेन् ॥५२

प्रेम्नो निर्बुष्टलक्षणं वदित द्वाभ्यामिनि । यदा यस्मिन् समये रागि रागयुक्तं स्वेष्ट विषये अत्युक्तट तृष्णा युक्तं, एवं शुद्धं स्वेष्टेतेर विषये अभिलाषशून्यं मनः अन्तः करणं द्वाभ्यां विवेचना-अविवेच-नाभ्यां रहितं वियुक्तं सत् स्वभाव सिंहासनोपिर विराजित प्रियसुक्तं तात्पय्येण स्वयं देदीप्यमानं भवित तदा तच्चेष्टितैः प्रियसुक्तं स्वानु

को प्रेम विषय का अवगत कराना, जो कुछ जानाया जाता है, और जो कुछ जाना जाता है, सब ही प्रेम के विषय में एक विडम्बना मात्र ही है, प्रेम ऐसा एक पदार्थ है, जो विवेचनाका विषय होनेपर अन्त-र्घान करता हैं एवं अविवेचना का विषय होने पर भी अन्तर्धान करता हैं।। ५२।।

जव अन्याभिलाष शून्य शुद्ध राग युक्त मन विवेचना एवं अविवे चना को छोड़ कर स्वभावरूप-सिंहासनोपर विराजित होता है तव प्रिय के सुख में जोसुख होता है, वह सुख ही स्वभाव में अधिरूढ़ तच्चेष्टितैः प्रियमुखे सित यत्सुखंस्थात् तच्च स्वभाव मधिरूढ़मवेक्षयेत् तम् ॥१३॥ लोकद्वयात् स्वजनतः परतःस्वतोवा प्राणप्रियादिष सुमेरुसमा यदि स्युः । क्लेशास्तदाप्यतिवली सहसा विजित्य प्रेमैव तान् हरिरिभानिव पुष्टिमेति ॥५४॥ -

क्रुल्येन प्रियस्योल्लासमनुभूय स्वस्य यत् सुखं स्यान्, तच्च सुखं स् भावं अधिरूढं सत् तं प्रेमाणम् अवेक्षयेन् ॥५३॥

प्रेमलक्षण दृष्टान्तेन द्रढ्यित लोकद्वयादिति । सिंहो यथा हिंग गणान् विजित्य तेनैव विजय कर्मणा स्वस्य पृष्टिमेति तद्वन् लोकदृण स्वजन शत्रुवर्गं निजदेह देह सम्बन्धीय विपयोयः अथवा प्रियतमार्का यदि सुमेरु तुल्यः गुरुतरः क्लेशोभवेत्तथापिअतिवलीयान्प्रेमा उक्ता परिमेयान् क्लेशसमूहान् विजित्य तेनैव स्वयं पृष्टिमाप्नातीतिभावः रुलोकार्थरच अनुरूप एव तथाहि लोकद्वयान् इहलोकात् जीकि कालात् परलोकाच्च मरणोत्तरकालात् स्वोपाज्जित कर्मफलात् स्व जनतः आत्मीयात् परतः अनात्मोयजनात् स्वतः शरीरादेः वा अथव प्राण प्रियात् प्राण प्रेष्ठात् कान्तान् अपियदिसम्भावनायाम् सुमेरु सम् अगणिताः क्लेशाः प्रतिकृलावस्थासमूहाः स्युः भवेयुःतत् अपि अतिवर्व असमोर्द्धवलशाली प्रेमा तान् क्लेशसमूहान् सहसा अकस्मान् लीलयैं विजित्य इभान् करीन् विजित्य हरिः सिंहः इव पृष्टिम् एति तृति माप्नोति ॥४४॥

होकर स्वाभाविक वेष्टा समूह द्वारा प्रेम को दिखादेता है ॥१३॥ जैसे सिंह हस्ति गण को पराजित करके उन सब केद्वारा है अपनी पुष्टि करता है उसी प्रकार इस लोक, परलोक, स्वजन, मशुवा स्निग्धाङ्गकान्ति रथ गर्वधरोऽत्यभीतो विश्वस्भवान् स्विपिति कि गणयेदसौ तान्। कण्ठीरवः शुन इवाभिभवन् सराग स्तेष्वेव राजतितमां तमसीव दोपः ॥५५॥ लाम्पटचतो नवनवं विषयं प्रकुर्व न्नास्वादयन्नतिमदोद्ध्रतां दधानः।

अनुरूप दृष्टान्तेन तटस्थलक्षणेन प्रेमस्वरूपंदर्शयति । स्निग्धाङ्गिति नग्धाङ्गकान्तिः चाक् चिवयमयी मसणदेहकान्ति यस्य सः स्निग्धाङ्गान्तिः अथ अनन्तरं गर्वधरः प्रतापी स्वीयसामर्थ्यं विषयकज्ञानवान् तएव अत्यभीतः सर्वथा भयगृन्यः विश्वभभवान् विश्वस्तः प्राणव्यये पि विश्वासं रक्षयति एतादृशः असौ सिहः तथा प्रेमा उभौ समान मिंगी, गृनः कुक्कुरान् अभिभवन् अगणयन् स्वपिति सुखंनिद्रां याति ति तुच्छत्वान् तान् कुकुरान्कि गरायेत् कण्ठीरवः सिहः ? विश्वास ग्रमूमिकायामेव प्रेमा निरन्तरं तिष्ठतिः अतः सरागः स्वेष्टानुकुल्य वय क तृष्णा युक्तः सः प्रेमा तमसि सूचीभेद्यान्धकारद्व सर्वाङ्गीन ति कुलावस्थायां अन्धकारे दीपः प्रचुर प्रकाशः दीपः इव तेषु क्लेरोपु व राजितनमां अन्धकारे यथा दोपस्य प्रकाशः अतिशयेन जायते थवा दोपस्य प्रकाशः अतिशयेन जायते थवा प्रेम्नः अतिशयेन प्रकाश दुःखदे काले भवति ॥५५॥

सहेतुकं प्रेम्न: समुत्कर्ष वर्णयति लाम्पट्यत इति । लाम्पट्यतः

नजदेह, देह सम्वन्घीय समस्त विषय से अथवा प्राणप्रेष्ठ से भी यदि प्रमेरुतुल्य गुरुतर क्लेश उत्पन्न होता है, तथापि अतिशय बलवान प्रेम हि अपरिमित क्लेश समूह को भी पराजित करके उन्हीं से स्वयं ही ष्टि को प्राप्त करता है।।४४।।

हे सिख ! लाम्पट्यहेतु यह प्रेम प्रियतम को क्षण क्षण में नूतन

आह्ना दयत्रमृतरिष्मिरिव त्रिलोकीं सन्तापयन् प्रलयसूर्य्य इवावभाति ॥५६ एनं विभित्त सिख कः खलुगोपराज सूनुं विना त्रिभुवने तदुपर्यधोऽपि । प्रेमाणमेन मलमेणदृशीन्वविन्द स्रत्रेव गोष्ठभुवि कश्चन तारतम्यात् ॥५७॥

कामुकतातः विषयं कृष्णं तस्य प्रत्येकमाचरणञ्च नवं नवं नतनं हैं प्रतिक्षणं प्रकृष्वंन् आस्वादयन् एवंअति मदोद्धुरतां अतिशय मदाि द्विधानः आह्नादयन् उल्लासयन् अमृतरिहमः चन्द्रइव त्रिलोकीं हैं त्रयस्य जीवसमूहं, अथचसन्तापयन् अतिशयेनतापं वितरन् प्रलयहां प्रलय कालीन सृष्टि विनाशक सूर्य्यइव अवभाति ।

सपरिकरं प्रेम्नः स्वरूपं वर्णयन् स्व प्रियं कान्तस्योत्कर्षः यति एवमिति । हे सखि ! प्रियसिख ! गोपराजसूनं गोपेन्द्रनः नन्दनन्दनं विना विहाय त्रिभुवने लोकत्रये तदुपर्य्यधोऽपि तस्य विवस्य उपरि महः, जन, तपः सत्यलोके. अधः रसातलादौ च अपि खलु एनं प्रेमाणं विभित्ति धारयति । अत्र एव गोष्ठभुवि व्रजे कार्ष एणदृशः हरिणनयनाः भावस्य तारतम्यात् एनं प्रेमाणम् अलम् अयेन अन्वित्रन्दम् आस्वादितवत्यः ।। ५७।।

नूतन वना देता है एवं अतिशय मादकता का सृजन करता है। विलोकी चन्द्रके समान आह्नादित एवं प्रलय कालीन सूर्य की भी सन्तापित कर दीप्तिमान होता है।। प्रदा

हे प्रिय सिख ! गोपेन्द्रनन्दन के विनायह प्रेम और कहाँ है ? विभुवन में ? क्या त्रिभुवन के उर्द्ध में ? किम्बा पाताल में ? यह कहीं नहीं है, इस व्रजभूमिमें कितपय मृगनयनाभाव के तारतम्यानुह

प्रेमाहि काम इवसाति वहिः तदाचि लेनामितं विधतमः सुखमेव विन्देत् । प्रेमेव कुत्रचिदवेश्यत एव कामः कृष्णस्तु तत् परिचिनोति वस्तत्क्रलावान् ।। १६ द कृष्णान्तिकं सखि नयासु विकामसप्तां भागित्युदाहरति विन्तुतदातम्बेन ।

कामेन समं प्रेम्नः स्वकातः पार्थक्यं प्रकटयम् तस्य स्वक्ष्माह्याति । कदाचिन् अति विरले स्थले प्रेमा अन्य ममता रहिता अस र्द्धममता, अपि काम त्रय स्वमुखाभिलात इव वहिः आचरणे भाति तभाति । प्रियनमः प्राण्येष्ठः श्रीकृष्णः तेनैव कामेन स्वाभिलाप रोपेण अमितं अपरिमितं सुखं एव विन्देत् प्राप्नुयान् अपरञ्च कुत्र त् जने कामः स्वाभिलापविरोप एव प्रेमा इव अहेतुकं निविड् मता इव अवेश्यते दर्यते, कलावाप् विराशिरोमणिःकृष्णः तु वलान् सामर्थ्यंनैव पिश्विनोति जानाति । तत्र श्रीकृष्णः सुखो न भवे ति भावः ॥५८॥

प्रेम्नः स्वरूपं पुनरपि विशययति कृष्णान्तिकमिति । यदा वित् प्रेयसी वदति सखि ! निकामतप्तां सनधिक विरहक्षिण्टां मां

ार उस प्रेमका आस्वादन कर रहीं हैं ॥५७॥

कदाचित् प्रेम भी काम के समान वाहर दिखाई पड़ता है उस प्रियतम अपिरमेय सुख प्राप्त करते हैं। किन्तु कदाचित् किसीव्यक्ति शोष में काम भी प्रेम के समान दिखाई पड़ता है। विदग्ध शिरो णि कलावान् कृष्ण उसको समझ जाते है किन्तु उससे सुखी नहीं ति हैं।।४६।।

और भी प्रेयसी जब कहती है कि सिख ! मैं अतिशय विरह

कामेन तत् लुखपरं इयती स्वभावा देव स्वचित्तमयमत्र न काषिनीस्यात् ॥१६। प्रेमाम्तुधि गुंणसणी खनिरस्य शाठ्य चापल्यजंब्ध्यमिखलं रमणीयनेव । प्रेमाननेव किल कालमिवाङ्गनासु सन्दर्शयन् स्वमुददार्थयदेव यस्ताः ॥६०॥

कृष्णान्तिकं नय कृष्ण समीपं प्रापय इति उदाहरति वदति तिसमन् कथने किन्तु आत्मजेन कासेन स्वभावादेव प्रेमनो विक् श्रययो:एकात्मतया यथा प्रिन विरहे प्रियाया: कण्टंभवति तथैव याः अदर्शने प्रियस्यापि दुःखं भवेग् तदेवानुभूय प्रिया स्वात्मान् सारियत् स्वसक्तीं वदिति नतु स्व कानापनोदनाय । स्वाभाविकी तन् सुख परं स्वजेष्ठतमग्खपरं स्व चित्तं दधती, अत्र अस्मिन् सा ललना काथिनी न स्यात् न भवेन् ॥५६॥

प्रेष्ठतमस्य श्रीकृष्णस्य निर्दोषतां दर्शयति प्रेमाम्बुधिरि यः रिक्षकरोखरः श्रीकृष्णः प्रेमाम्बुधिः प्रेम्नोऽपार समुद्रः गुणम खिन: गुग्गरत्नाकर: ! अस्य श्रीकृष्णस्य शाठ्यं चापत्यं जैह्म्यं श कपटता जापल्यं चञ्चलता जैह्म्यं असरलता एतेषां दोषाणां ह हारः अखिलं सम्पूर्ण रमणीयम् मनोहरभेव । सः श्रीकृष्णः स्व प्रेमाणम् एव कागम् इव सन्दर्शयन् ताः अञ्चनाः उदकर्षयत् एव।

पीड़िता हूँ मुझे शीघ्र प्राणनाथ के समीप में ले चलो। तब उर् कामिनी नहीं कही जानी। कारण उसनमयभी उसका चित्त प्रिय निष्ठही है। प्रिय सुखं के लिए जो काम उत्पन्न होता है उस काम काम कहा नहीं जाता है, उसको प्रेम कहाजीता है ।।१६॥

व्रजेन्द्र नन्दन प्रेम समुद्र है, गुण रत्नों के खान है, एवं अल्प

का वाङ्गनाः शतसहस्त्रनुष्यकामः पर्थाप्तये भवकलाः त्रभवन्तु यसाः । प्रेमातवत्र रमगीः अनुपाधिरेव प्रेसैक वश्यसम्भा म वयान्ययाथि ॥६१॥ तशापि वश्यसितरान्तुः ज्यसीति लोकप्रसीतिरपि व ह्यानृता कवापि ।

यस्येष्ट्रियं विमिश्रितंकुहकैतंबेहाः । इतिन्दासण्वत्यका श्रीकृष्ण-क्षि प्रकटयति । का इति । शत रत्त्रम् अनन्तम् वावा अङ्गनाः वाः यदकलाः यौदनमदोन्मत्ता यक्ताः हाव भावादिभिः कान्तं किर्त्तुं चेष्टाशीलाः प्रयस्त्रज्ञीलाः च नत्यः अनुष्य वान्तस्य श्री-णस्य कामपर्थ्याप्तये कामनिर्वापणाः प्रभवन्तु समर्थाः भवेषुः । तस्मात् वारणात् रमणीपु ललनः नु अनुपाधिः अहेतुकः एव प्रेमा न्यममता अत्र श्रीकृष्णे प्रेमैकवद्यत्मता च मना अन्वभावि गुन्ता ॥६१॥

श्रीभानुतनयायां श्रीकृष्णः सर्वधैव अनुरक्तोऽस्ति इति वार्ता ।दधाति तत्रापीति । तत्रापि तन्मध्ये सः श्रीकृष्णः सयि भानु-

णीय होकर भी अङ्गनागण को उत्झुध करने के लिए शाट्यः, पत्य, कौटित्य इत्यदि द्वारा निज्ञ प्रेम को काम की भांति दिखाते ।। ६०।।

कौन शत सहस्र अङ्गना योवन भदसे नत्त एवं यत्नवता होकर श्री कृष्णके काम निर्दापन में समर्था होगी ? कोई भी नहीं। अत-अङ्गना गणके प्रति अकैतव प्रेम एवं श्रीकृष्ण मैं उक्त प्रेम वश्यता, उसका अनुभव थिशेष रूपसे करचूकी हूँ।।६१॥

तन्मध्यमें श्रीकृष्ण मेरे प्रतिअतिशय अनुरक्त है लोक प्रसिद्धि

1-17

यत् प्रेम भेरुमित मे मनुते परासां नो तर्षपै स्निचतुरैरणि तुल्यभेषः ॥६२॥ प्रेमानुरूपमिय रच्यतियत् परासु रामानुरूपित् दीव्यति नापराज्येत् । दैवात् व्यतिक्रममुपैति कदाचिदस्मात् नासौ सुखी भवति तेन च मां दुनोति ॥६।

निन्दिन्यां अतितरां अत्यन्त स्पेणअनुरज्यति अनुरक्तः भवित इं प्रतीतिः लोकस्य अनुभवः नहि कदाचिदि अनृता मित्थ्या । यत् यस्यात् कारणात् एषः श्रीक्रप्णः से गम प्रेस सेरुमिव सुरे मिव मनुते मानयितः, परासां रसणीनां प्रेम तु त्रिचतुरैः सर्वर्षः तुल्यं समस् नो न मनुते ॥६२॥

अपरं समाद्याति प्रेमानुरूपमिति अिय हे प्रियमिषि यस्मात् कारणात् स्वनिर्वन्यात् श्रीकृष्णः इह परामु रमणीपुं रूपं यस्याः यादृक् प्रेमा तस्य प्रेम्नोऽनुरूपमेव रज्यति तत्र अभिवेत्, रागानुरूपं प्रेममयीतृष्णानुरूपं वीव्यति तत्र क्रीड़ि तस्मात् कारणात् सः कृष्णः नापराध्येत् वैषम्यदोषेण दुष्टो न देवात् अनिर्वचनीय कारणात् कदाचित् अस्मात् उक्त नियमार्षे क्रमम् उपैति प्राप्नोति चेत् यदि तिह तदा असौ श्रीकृष्णः स् मुखी नभवति, तेन दुःखेन कारणेन च मां दुनोति दुःखी करोहि

भी ऐसी है, वह कदापि मित्थ्या नहीं है। कारण वे मेरे प्रेम की के समान मानते हैं एवं अपर अङ्गना के प्रेम को राई की भी नहीं दिखते हैं। ६२॥

अपर अङ्गनागण जो जैसी अनुरागिणी है, प्रियतम उनसवके प्रति अनुरूप अनुरागी है एवं तदनरूप ही क्रीड़ा करते

सञ्ज्ञीतपामिष विधाय प्रदेकतानी
मा नाजगाय यदिहामपदात्तरायः ।
स्द्धः क्याचिद्रन्तरो अवगत् स रेमे
सम्दृःख्यित्तर्भवर्णाह्य एवरात्रिम् ॥६४॥
तेमेव से हृदि जहादवपुर्वपूत्र
सहैश्यूषणिवत त्योरच्छदादि ।

प्राक्तन प्रदनस्योत्तरभाह सङ्कोतगामित । मां राधां मङ्कोतगा संगेतस्थलाय अभिमारवतीं विधायगृत्वा अपि श्रीकृष्णः यत् न आज गाग, न आगतवात् इह अस्मिन् आर्थन विध्यो अन्तरायः प्रतिवन्धः एव कारणं श्रभवत् अभूत् वश्वाता तस्य कारणता न भनेत् । मदेक तानः मय्येकाग्रमनाः सः श्रीकृष्णः वदाचित् कामित्या रुद्धः अवरुद्धः सन् तस्या अनुरोववशात् अन्तर्यकात् मद्दुःव चित्तन व्याकुलः मम् यत् दुःखं कान्तविष्ट जनितः क्लेणः तस्य चिन्तनम् राधामभिसार यित्वापि अहं तत्र न गतवान् एतावता राधा मद्विरुद्धाचरणेन वीदृशी दुःखिता अभूत् इति चिन्तया व्याकृतः सन् क्लेशस्य चिन्तनम् एव दवः दावानलः तेन आकृतः एव यत्रिं रेमे ॥६४॥

है। इसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। किन्तु दैवात कदाचित् रागानुरूप क्रीड़ा का यदि व्यतिक्षम भी होता है तो उसमे प्रियतम सुखी नहीं होते हैं, इस लिए में अत्यत्त दुःखी होती हूँ ॥६३॥

मुझे सङ्क्षेत गामिनी करके थी कृष्ण नहीं आते है, उसका विन्नही कारण है, क्यों कि मेर प्रति एकाग्र चित्त होने परभी अन्य किसी रमणी के द्वाराअनुरोध वश रद्ध होकर उसके साथ रमण करते हैं, किन्तु उससे सुखी नहीं होते हैं, कारण रात्रि भर मेरी दु:खचिन्ता रूप दावाग्नि से आकुल होते रहते हैं ॥६४॥ तन्मोदकृत् विकलतामगमत् किरवे त्याक्रन्दितं यदिष त्रीहं तदन्वभूस्त्वम् ॥६४॥ प्रातस्तमत्यनुनयन्तमतक्जयं भो स्तत्रैव गच्छ सुखमाष्नुहि तत् पुनश्च।

कान्तस्य विरहे यत् क्रन्दनमासीत् तस्य कारणपुद्घार्याः तेनेति । श्रीकृष्णः मद् दुःखमनुभूय दुःख्री अभून् तेनेव कारणात् मे म राधायाः हृदि चित्ते महादवशः अतिशवः तापः वभूय, तिह तन्मोदहः तस्य श्रीकृष्णस्य मोदकृत् आनन्ददायकं मह्येप भूपण विलास परिष्व दादि मम वेष भूपणादि अद्य किविफलताम् अगभत् श्रीकृष्ण मुखार्यः अलगत् इति मत्वा यदिष आक्रन्दितं सह्यकृतया रोदनं कृतं, तत् रोः तन् स्वदुःखरूपं अन्वभूः अनुभूतवतीं ॥६४॥

स्वापराधिनः कृष्णस्य प्रभातसमये यन् तर्ज्जनादि अनादः अभूत् तस्य कारणं वर्णयति । प्रातिरिति । रात्रिमन्यत्र यापियतः उपसि मत् सविधं आगत्य मां अत्यनुनयन्तं अतिशयेन नम्नत्या अतः नयन्तं अनुनयं कुर्वन्तं तम् कृष्णं इदमेव उक्त् वा अतर्ज्जयं 'भोः कृष्णं । तत्रैव गच्छ यस्याः ललनायाः सविधे रात्रिनिवासं कृतवित तस्याः एव समीपं गच्छ याहि, तत् सुखं आष्नुहि इति' सः रोपः त

सिख अपर अङ्गना के साथ विलास में प्रियतम मेरी चिन्क कर जो दु:खी होते हैं, उसके लिए ही मेरा अतिशय मनस्ताप उत्कि होता है। उस समय में मेरा वेश-भूपण-विलास-परिच्छदादि विक् हुआ उनके मुख के लिए नहीं हुआ" ऐसा कह कर रोदन किया था तुमने उसका ही अनुभव किया है।।६४।।

प्रभात में जब श्रीकृष्ण मेरे निकट आकर स्रतिशय अनुनिक्त करते थे तब मैं जो क्रोध केसाथ इस प्रकार कहकर जो तर्जन किया कि "तुम वहाँपर ही जाओ ! पुनर्वार उसी रमणी का सङ्ग सुखर्क

रोषः स तत्सुखपरः प्रियतोस्थ एवे
त्यालोचय व्रजकुबोऽन्यतुरागचर्य्याम् ॥६६॥
अद्योतयं मुहुरहं निजकाममेव
कि मां विहाय रमयस्यपरां शठेति ।
वाचा स चापि रतिचिद्ध जुबास्वसूर्या
व्यज्यैव कायस्य मन्दुपुरीचकार ॥६७॥
प्रेमा द्वयोरसिक्योरिय दीप एव
हृद्देशन भासयति निश्चल एवभाति ।

पुलपरः ग्रुष्णस्यसुलपरः एव प्रियतोत्यः ममनोत्यः एव इति एवं
प्रकारेण व्रजभुव अनुरागचर्थ्या वजानुरागरीति अपि आलोचय ॥६६॥
अपरञ्च दुर्वोध्यं व्यवहारं समादधाति अद्योतयमिति । म्या
यदुक्तं हेणठ । कपट, कृष्ण ! मां राधां विहाय किम् ग्रपरां रमणीं
रगयित ? इति वाचा वाण्याअहं निज कामम् निजसुखेच्छां एव मुहुः
पुनः पुनः अद्योतयम् प्रकाशितवती । इति तु मदीया वार्ता, कान्तस्य
कृष्णस्य वार्ता अपि इतः विलक्षणा आसीत्, मः कृष्णः नायकः अपि
च, रितिचिह्नगुषा अपरक्षलनारमणचिह्नधारिण्या स्वमूर्त्या कामं
व्यज्यएव स्वसुखं प्रकटय्य मन्तुं स्वापराधं उरीचकार स्वीकृतवान्।६७

अनुभव करो !" वह भी श्रीकृष्ण सुख के निमित्त ही था। अतएव प्रेम जितत ही था। इससे तुम् व्रज भूमिके अनुरागको पहिचानो ॥६६॥ "हे शठ ! मुफे छोड़कर अपर रमणो के साथ विलास तुमने इयों किया ?" मैं इस वाक्य द्वारा मुहुर्मुहुः निज काम को हो प्रकाश किया। कृष्णभी रित चिह्नाङ्कित निज मूर्ति द्वारा काम को ब्यक्तकर अपनी गलती को स्वीकार किया ॥६७॥ हारादयं वदनतस्तु वहिष्कृतश्चेत । निर्वाति शोध्र मथवा लघुताषुपैति ॥६८॥ अन्तः स्थितस्य खलु तस्य रुचिच्वटाक्षि वातायनादधरगण्डललाटवक्षः । चारु प्रदीप्य तदभिज्ञजनंस्वभासो विज्ञापयेदिप विलक्षणतामुपेताः ॥६६॥

प्रेमिति। असि. हे प्रियसितः ! प्रेमा अन्तःस्था रिसक्योः ममता के प्रदेशिः एव भवति, हृद् वेश्म हृदयगृहं आलोकयित भासयिति, निद्धि भाति च वदनतः गृहपक्षे द्वारान् तु असं प्रेमा वहिष्कृतःचेन प्राध्यानि, अधि स्प्रेमीतः तदा शीव्रं तन्कालमेव निर्वाति निर्वाणतां याति, अधि लघुतां उपैति ॥६६॥

लघुतां उपैति ॥६८॥
प्रेमा स्वयं प्रकाशोऽस्ति तस्य प्रकाशनेन लघुतां याति अथ
निर्वाणतां प्राप्नोति अतस्तस्य स्वतः प्रकाश रूपतां विणदयित, अस
रिति । रिसक्योर्द्वयो हूँ द्गता ममता एव प्रेमा, अन्तः स्थितस्य अ
र्वित्तनः स्वतु तस्य प्रेमनः रुचिच्छटा कान्तेः प्रकाशः अक्षिवातायनः
नयनरूपान् वातायनान् निर्गत्य वहिदेंशे प्रकाशतामवाप्य अक्ष
गण्ड ललाट वक्षः चारु मनोहरं यथास्यात् तथा प्रदीप्य प्रकाशीर्क्ष

इसलिए मैं कहती हूँ, सिख ! प्रेमक्त प्रदीप जवतक मुख हैं से बाहर नहीं होता है, तत्रतक वह दोनों रिसकों के हृदय रूप गृहें स्थिर भाव से आलोकित करता रहता है। किन्तु वाहर होने से हैं सत्त्वर निर्वापित किम्बा लघुता को प्राप्त करता है।। ६८।।

हृदय गृह मध्यवर्ती यह प्रेम प्रदीप की कान्ति च्छटा नेत्रहें गवाक्ष द्वारा निर्गत होकर अधर, गण्ड, ललाट, वक्ष:स्थल को उत्त रूपसे प्रदीप्त कर अभिज्ञ जनको विलक्षण रूपसे निज कान्ति पुट्य कान्तेन किन्तुवहुवल्लभताजुषास्यात् निष्क्राभितीऽपि स मुहुर्निह याति शान्तिम् । मित्थ्यैकभाषणपदुत्वमयी प्रथास्य कामं दिशेद् यवनिकेव पिधाय तं द्राक् ॥७० त्वय्येव मे प्रियतमेऽनुपमोऽनुरागः स्वप्नेऽपि वस्तुसपरा किम् हृद्यपोष्टे ।

तदभिज्ञजनं प्रेमस्वरूपज्ञं जनं विलक्षरणताम् किञ्चित् विशेषत्त्वं उपेता प्राप्ता स्वभासः स्व प्रकाशतां विज्ञापयेत् अपि ॥६६॥

प्रेम्नो विलक्षणस्वभावत्वं दर्शयति । कान्ते नेति । वहुवत्लभ-ताजुपा अनेक ललना ललामेन तेनकान्तेन श्रीकृष्णेन आस्यात् वदनात् भाषया मुहु पुनः पुनः निष्क्रामितः वहिः प्रकाशितोऽपि सः प्रेमा नहि शान्तिं उपरितं लघुतां निर्वाणतां वा याति प्राप्नोति । मिथ्यैक भाषणपदुत्वमयी व्रजजनत्वात् भित्थावचनपरायणा अस्य श्रीकृष्ण स्य प्रथा परिपाटी यवनिका इव तिरस्करिणी इव तं प्रेमाणं पिघाय सम्यक् आवृत्य द्राक् तः क्षणात् कामं दिशेत् स्वसुखहेतुकं कामिव प्रकाशयेत् ॥७०॥

च्छटा का विज्ञापन करता रहता है। अर्थान् प्रेम को मुख से कहने पर वह लधुता को प्राप्त करता है, किन्तु प्रेमिके निकट प्रेम छिप नहीं सकता। चक्षु अधर, गण्ड प्रभृतिके लक्षणद्वारा परिव्यक्त होता है।।इ.६

किन्तु वह वहुरमणीवल्लभ कान्त कृष्ण निज मुखसे उस प्रेम को वारम्वार वाहरकरने पर भी उसका निर्वाण नहीं होता है, कारण एकमात्र मित्थ्या भाषणमें पटु कृष्ण की यह रीति जवनिका की भाति उक्त प्रेम को आच्छादित कर सत्त्वर काम के समान प्रकट रकती रहती है ॥७०॥ इत्थं हरिवंदित मानवतीः सदान्या मां खण्डितान्तु रितिचिह्नभृदेव वक्ति ॥७१॥ मद्वक्तृनेत्र सुषमा सममाधुरीक-सौन्दर्यवर्णनबलिहिजिहीर्ष एव ।

प्रेष्ठतमस्य श्रीकृष्णस्यव्यवहार वैलक्षण्यं दर्शयति त्वयीति। हिरः परममनोहरः श्रीकृष्णः मानवतीः मान परायणा अन्याःअपराः कान्ताः सदा नित्यमेव इत्थं अनेन प्रकारेण वदित कथन प्रकारमाह 'अयि प्रियतमे, त्विय एव मे मम अनुपमः अनुलनीयः अनुरागोवर्त्तते, स्वप्नेऽपि अज्ञातसारेणापि किमु अपराः कान्ता मम हृदि वस्तुं वासं कत्तुं इष्टे समर्थाभवेत्। मां खण्डितां राधां तु अन्य रित चिह्नभृद् एव अन्यललना सम्मोग चिह्नं धृःवैव सन् विक्त कथोपकथनं करोति न लज्जित नापि सङ्कोचयित ॥७३

कान्तस्य अनुपम व्यवहार वैलक्षण्यं वदित मदिति । मद्वक्तः नेत्र सुषमा सममायुरीक सौन्दर्यं वर्णन वलद्विजिहीर्षः मम राधायाः वक्तः स्य मुखमण्डलस्य नेत्रयोः नयनयोः च सुषमा शीमा च असमे अनुपमे माधुरीक सौन्दर्यं माधुर्यं लावण्ये च मद्वक्तः नेत्र सुषमा सम माधुरीकसौन्दर्याणि तेषां वर्णनेन वलन्ती वर्द्धमाना विजीहिर्षा

अन्य प्रेयसीगण मानिनी होनेपर श्रीकृष्ण उन सवको श्रीकृष्ण कहते हैं कि-"अपि प्रियतमे ! तुम्हारे में ही मेरा श्रनुपम अनुराग है, मैं न्या स्वप्न में भी अपर रमणीके साथ रमणहृदय से भी कर सकता पर श्रीकृष्ण उस अवस्था में ही मेरे साथ आलाप करते रहते हैं।।।९१

श्रीकृष्ण उस अवस्था में ही मेरे मुख और नयन की सुषमा एवं निरूपम माधुरी एवं सौन्दर्य का वर्णन करके विहार के लिए प्राणास्त्वमेवहि ममेति वदन् व्यनिक्त न प्रेम तत् सदिष किन्त्विह काममेव ॥७२ सन्तप्यते यदि पुनिवरहाग्निपुञ्जे क्त्कण्ठया चुलुकितः स्वगभोरिमाब्धिः । प्रेमव्यनिक्त दियताषि गिरा यथैव यत्ते सुजातचरणाम्बुक्हेति पद्ये ॥७३॥

विहारेच्छा सङ्गमेच्छा यस्य तथाभूतः सन् एव "त्वम् एव हि मम प्राणाः" इति वदन् अपि तत् प्रेम न व्यनिक्त न प्रकाशयित, किन्तु इह मत् समीपे काममेव स्व सम्भोगेच्छामेव विशेषेण व्यनिक्त प्रकाशयित ॥७२॥

दियतायाः प्रेमरीति दर्शयित सन्तप्यते इति अपितु हे सिख ! दियता व्रजाङ्गना यदि सम्भाव्यस्थले पुनः भृशं विरहाग्निपुञ्जैः प्रियवियोगानलसमू हैः सन्तप्यते तापं प्राप्यते स्वगभीरिमाव्धिः स्वस्य गभीरिमा गाम्भीर्यम् एव अव्धिः समुद्रः यदि सम्मावनायां उत्कण्ठया आग्रहातिरेकेण चुलुकितः अत्यल्पमात्रं भवति, तदा तस्मिन्नेव समये "यत्तेसुजात चरणाम्बुरुहेति पद्ये " श्रीमद्भागवतीय रासप्रकरणस्थ पद्ये यथा येन प्रकारेण गोप्यः शुद्ध प्रेमाणं व्यञ्जितवत्यः तथा तेन प्रकारेणैव गिरा शुद्ध प्रेममय वावयेन एव प्रेम व्यनक्ति प्रकटयित ॥७३

वलवती इच्छा के वशीभूत होकर काम कीही प्रकाश करते हैं। किन्तु "तुमही मेरा प्राणहो" इत्यादि वाक्य पूर्ववत् प्रेम का प्रकाश नहीं करता हैं। ७२।।

किन्तु सिख ! दियता यदि विरहाग्नि पुञ्ज द्वारा सन्तापित है।, एवं उनका गाम्भीर्य समुद्र यदि उत्कण्ठा से चुलुकित होता है, तव भी जैसे सुजात चरणाम्बुरुहं" इत्यादि पद्यमें गोप रमा्धि के तस्मिन् महाविरसतातितमस्यपारे
न प्राण वायुरिष सञ्चरितुं शशकप्रेमप्रदीपवर एत्यितदीतिमेव
स्नेहो नु यत् प्रचुरतां चिरमाचिकाय ॥७४॥
रासेमयैव विजहार विहाय सर्वा
स्तत्रािष मां यदमुचत् शृणुतस्य तत्त्वम् ।

प्रेम्नः अद्भुत स्वभाव मुपवर्णयित तस्मिन्निति । तस्मिन् सुप्र-सिद्धे प्रेमसम्बन्धे अपारे कूलिवहीने महाविरसताति तमसि अतिशय प्रित्त कूलतातामय अतिनिविडान्धकारे प्रकाशसम्भावनाविज्जिते प्राण वायुः जीवन वायुः अपि अन्यस्य का वार्त्ता सञ्चिरितं गन्तुं न शशाक न समर्थोऽस्ति, किन्तु प्रेम प्रदीपवरः तस्मिन् समये उत्तमः प्रचुर प्रकाशशीलः प्रदीप इव प्रेमा सर्वथा अतिशयेन प्रकाशशीलोभवेन् अति दीप्तिम् एव एति प्राप्नोति । यत् यस्मान् कारणान् स्नेहः तैलं हृदया-द्वंता च नु चिरं व्याप्य प्रचुरताम् आचिकाय दधार ॥७४॥

रासेसर्वा विहाय राधया समम् विजहार तस्य निगूढ़ रहस्यमुद् धाटयति रासे इति । रासे बहुभि गोंपीभि मिलित्वा नृत्यावसरेसंवाः गोपाङ्गनाः विहाय त्यक्त्वा मया राधयासह एव विजहार, इति प्रसिद्धावात्ती, तत्रापि तस्मिन्नपि समये यन् माम् राधां अमुचन् त्यक्त-

वाक्य द्वारा प्रेम प्रकट हुआ है, उस रीतिसे ही वाक्य द्वारा प्रेम का प्रकाश करने लगते हैं।।७३।।

उस महाविरह वैवश्य रूप अतिशय अपार अन्धकार में प्राण वायु सञ्चरण करने में असमर्थ होने परभी प्रेम प्रदीप अत्यन्त दीप्ति प्राप्त करता है, कारण प्रचुर स्नेहरूप तेल उसमें मिलित है, अर्थात् अत्यन्त विरह विवशता के कारण प्रेम व्यक्त होने परभी लिखता प्रेमाम्बुधे र्व जपुरन्दरनन्दनस्य मामेव मन्तुरधिकां न कदापि मन्तुः ॥७५॥ अध्यास्य मामतुलसौभगदिव्यरत्न सिहासनं वहुविलासभरै विभूष्य ।

वान् तस्य तत्त्वं यथार्थस्वरूपं गुणु, प्रेमाम्बुधेः प्रेमनिष्ठेः व्रजपुरन्दर नन्दनस्य नन्दनन्दगस्य माम् राधामेव अधिकां मन्तः मन्ययानस्य कदापि न मन्तुः अपराधः स्यान् अर्थान् सर्वेत्र सर्वेदा श्रीकृष्णः मामेव अत्यधिकं सम्मानं करोति, अतएव निष्कपटाचरस्पकारिणस्तस्य मम दुःखाचरणं न सम्भवेदिति भावः ॥७५॥

प्रेम्नोऽनुपम रहस्यमुद्घाटयित अध्यास्येति । श्रीभानुतनयां माम् अतुलसौभगदिव्यरत्न सिंहासनम्; अतुलं अनुपमं सौभगं सौभाग्य रूपं दिव्यं लोकोत्तरं यन् रत्नितहासनं तत्र अधिशीङ्स्था-सामाधार कर्म इति नियमेन अत्र कर्मत्वं, अध्यास्य आवेशयित्वा, अनुपम सौभाग्यपूर्णं कृत्वा बहुविलासभरैः विविध रमणातिशय्यैः विभूष्य अलङ्कृत्य वनात् वनं गच्छन् नानास्थानं परिश्रमम् अरीरमत् अतिरायेन रिमतवान् । रमणसमये वैशिष्ट्य मिदमेन आसीत् यत् नायं अयं कान्तिशरोमणिः श्रीकृष्णः पुन अन्यां कान्तां अपरां प्रेयसी

पाप्त नहीं कर स्नेह वश के कारण स्वयं ही पुष्टि प्राप्त करता है।।७४।।

रास में सकल गोपियों को परित्यागकर पुनर्वार मुझ को भी परित्याग किये थे, उसका कारण सुनो ! व्रजेन्द्र नन्दन प्रेम समुद्र है, सर्वापेक्षामुझ कोअधिक मानते हैं, अतएव उससे उनका कभी भी दोष हो नहीं सकता ॥७५॥

कारण वे मुझे अनुपम सौभाग्य रूप दिव्य रत्न सिंहासन में वैठाकर बहुविच विलास रूप भूषण से भूषित कर वन वन में भ्रमण करते करते रमण किए थे, वै अन्य कान्ता को स्मरण पथ में भी नहीं गच्छत् वनाद्वनमरीरभदेव कान्ता
मन्यां पुनः स्मृति पथेऽपि निनाय नायम् ॥७६॥
किञ्चिन्मयेव मनसैव विचारितं तह्येतं महोत्सव सुधाम्बुधिमत्यपारम् ।
नैवान्वभुन्मम सखीतित रावयोः सा
विश्लेषसञ्ज्वरधुताववनु कि करोति ॥७७॥

स्मृतिपथे मनसि अपि निनाय न नीतवान् । मया सह रमणेन रमणस्य

विभोरतायाः पराकाष्ठासीदितिभावः ॥७६॥

श्रीभानुतनया स्वगत विमर्शान्तरं वर्णयित किञ्चिदिति, तिंह कान्तस्य विलासतल्लीनतामनुभ्य मया एव स्वयमेव नतु अन्य प्रेरणया मनसा एव अन्तः करणेन विचारितम्, एतम्, अत्यपारं पारा-वार विहीनं महीत्सवसुधाम्बुधि अत्यानन्दामृतसिन्धुं मम सखीतिः सखीसमूहः सख्यः श्रीराधिकायाः प्रेमवल्याः किशलयदलतुल्याः स्वतुल्याः इति नियमेन विलासानन्दसमये तासां विषये भानुनन्दिन्याः स्वरस्तोमनोनिवेशः आसीदिति भावः न एव अन्वभूत् नानुभूतवती । प्रत्युत सा प्राणप्रेष्ठा सखीतितः आवयोः श्रीराधाकृष्णयोः विक्षये सञ्ज्वरधूता वियोगताप संतप्ता सती क्वनु कि करोति । अत्यानन्द-समयेऽपि सहृदये प्रियजनस्यस्मृतिभवेत् । अनिष्ठ शङ्कीनि बन्ध-हृदयानि भवन्तीति भावः ॥७७॥

लाते ॥७६॥

तव मैंने मन ही मन विचार किया यह अपार महासुखामृत समुद्र कादर्शन सखीयों का नहीं हुआ, वे सव हमारे विरह ताप से व्यथित होकर कहाँ हैं ? एवं क्या कर रहीं हैं ॥७७॥

यदि हम दोनों क्षण काल यहाँपर ठहरते तो सत्वरही सखीगण

अत्रास्वहे यदि पुनः कतिचित् क्षणास्ता आत्यो मिलन्ति रभसादिभतो भूमन्त्यः। इत्यभ्यधां प्रियतमाथ न पारयेऽहं गन्तुं मुहूर्त्तमिह विश्रमणं भजेव ॥७६ तन्मे मनोगतिमदं सहसैव साधु सर्वं विवेद सविदग्धशिरोमणित्वात्। चातुर्यंसम्पदतुलो रसिकाग्रगण्यः किञ्चित् सण्द्यथ हदैवपराममर्श ॥७६॥

विमर्शान्तरमाह अत्रेति अत्र विलासमहोत्सव स्थले यदि सम्भावनायां पुनः कित्तिचित् कितंपयाः क्षणाः समयोः आस्वहे अभितः सर्वतोभावेन भ्रमन्त्यः अन्वेषयन्त्यः ताः आल्यः सख्यः रभसात्सहसैव त्विरितमेव मिलन्ति अत्र आगच्छन्ति, इति, विचिन्त्य अथ अनन्तरं अहम् श्रीराधा, अभ्यधां कथितवती, कथन प्रकारमाह हे प्रियतम प्राण प्रेष्ठ ! अहंगन्तुं न पारये गन्तुमहं न शक्नोमि, मुहूर्तं व्याप्यं कियत्क्षणं इह अस्मिन् स्थाने विश्रमणं विश्रामं भजेव इति ॥७५॥

न पारयेऽहं गन्तुंमिति कथनं श्रुत्वा कान्तस्यमनिस यादृश्य वस्थासीत् तां वर्णयित तन्मे इति । सः प्रसिद्धः श्रींकृष्णः विदग्ध-शिरोमणित्वात् असीमविज्ञत्वात् मम भानुतनयायाः साघु उत्तमरूपेण मनोगतं हृद्गतं तत् इदं सर्वं सहसा तत्क्षणादेव विवेद ज्ञातवान् । अथ

इधर उधर घूमती हुई यहाँपर आ पहुँचेगी। यह विचार कर मैंने कहा "हे प्रियतम, मैं और चल नहीं सकती हूँ हम दोनों यहाँपरकुछ देर विश्राम कर लें ॥७८॥

मेरे मन के भाव को वे विदग्ध शिरोमणि सहसा ही समझ गयेथे। अनन्तर चतुर, अनुपम, रिसकाग्रगण्य नागर श्रीकृष्ण ने मनही एतां नयन्तुपवने यदि वंभूमीमि सम्भाविताल्यतिरुजा पुरुविद्धचित्ताम् । कि स्यात् सुखं यदि दधे स्थितिमत्रगोपाः सर्वा मिलेयुरिप ताः कुटिलभ् वो माम् ॥६०॥ एतां पुनश्चिरमनेकमुपालभेरन् भङ्गश्च साम्प्रतिककेलिरसस्यभावी ।

अनन्तरं चातुर्यसम्पदतुलः चातुर्यमेव कौशलमेव सम्पत् तया अतुलः अतुलनीयः रसिकाग्रगण्यः रसिकशेखरः सः श्रीकृष्णः सपदि सद्यः एव हृदा मनसा किञ्चित् पराममर्श विचारितवात् ॥७६॥

श्रीकृष्णस्य विचारमाह एतामिति युग्मकेन । सम्भाविताल्यिति रुजा सम्भाविता किल्पता आलीनां सखीनां या अतिरुक् अति क्लेशः तया अतिरुजा कारणेन पुरुविद्धिचत्ताम् अतिशय क्लिष्ट हृदयाम् एतां राधां नयन् उपवने यदि सम्भावनायां वंश्रमीमि भृशं अटामि, तिह तदा कि मुखं स्यात् भवेत् न किमिप उल्लासं भवेत्। यदि अत्र ग्रिस्मन्नेव स्थाने स्थिति दधे अवस्थानं करोमि, तिह तदा ताः सख्यः अपि कुटिलभुवः रोणकषायितनेत्राः सत्य मां मिलेयुः मिलिताः भवेयुः एनां मन्सहचरितां राधां भानुतनयांपुनःचिरं वहुकालं अनेकम् उपालभेरन् तिरस्कारं कुर्वन्ति च, सम्प्रतिक केलिरसस्य प्रारम्भ-लीलास्वादनस्य भङ्गः विघटनं च भावी भविष्यति कुषा कोधेन तासु

मन इस प्रकार विचार किया ॥७६॥

यदि राधिका को साथ लेकर मैं इस उपवन में भ्रमण कहाँ, तो अब कुछ भी सुख नहीं होगा, क्योंकि यह राधा सखीयों की मनः पीड़ा की सम्मावनाकर चित्तं में अतिशय दु:ख अनुभव कर रही है, और यदि यहाँपर ठहरूँ तो सब गोपीगण मिलकर हुं से मेरे प्रति

सम्पत्स्यतेऽद्य निह रासविनोदनृत्यं तासु कुधा निज निजं सदनं गतासु ॥६१॥ यत् प्राथितं स्वकुतुकेन पुरानयैव शक्नोषि किनु कुलजार्वुदलक्ष कोटीः । आलिङ्गितुं प्रियतम क्षणमेकमन्वि त्यास्ते दिवृक्षित मिदं मम पूरयेति ॥६२॥

सखीषु निज निजं स्वस्व सदनं आलयं गतासु सतीयु अद्य अस्मिन्नेव समये रास विनोद नृत्यं निह सम्पत्स्यते न भविता ॥५०॥५१॥

कान्तस्य विचारान्तरमाह यदिति इलोकद्वयेन । यदिति युग्म कम् । यत् यस्मात् कारणात् पुरा प्राक्तन समये अनया भानुनन्दिन्या एव स्वकुतुकेन आत्मन कौतुहलवशात् प्रार्थितं प्रार्थना प्रकारं माह हे प्रियतम कृष्ण ! किं नु एकं क्षणम् युगपदेव अनुकूल जार्वूदलक्ष-कोटी: अपरिमिताः व्रजकुलाङ्गनाः आलिङ्गितुं वाहुद्वयेन अवरोद्ध ं शक्नोषि ? इति मम दिवृक्षितं दर्शनेच्छा आस्ते, तत् पूरय इति तस्मात्

कटाक्ष करेंगी, एवं राधिका को तिरस्कार करेगी। ऐसा होने पर आरब्ध केलिरसभङ्ग होगा, विशेषतः क्रोध कर वे सव अपने अपने घर को लोट जाने से आज और रासविनोद नृत्यादि सम्पन्न नहीं होगा ॥ ८०॥ दश।

हे सिख ! मन ही मन श्रीकृष्णने और भी विचार किया था, गोपी ज्ञनागण के साथ यदि रास विलास नृत्य सम्पन्न नहीं होता है, तब ये राधिका पहले जो कौतुक वश कही थी " प्रियतम, एकसमय में ही तुम क्या अर्वुद एवं लक्षकोटि कुलवती को आलिङ्गन कर सकते हो, यदि कर सको ती उसे देखने के लिए मेरी इच्छा होती है" मेरे निकट श्रीराधाकी यहप्रार्थनाभी पूर्णनहीं होगी अतएवउस अङ्गनागण तस्मादिमामिप जहत् पलमात्रमेव निर्दूषणां विनिधिनीं प्रथमं विधाय मन्तुं स्वमूध्द्ध्न्यंखिलमेव दधाम्यृणीस्यां ताः स्नेहयानि निखिला अपिसर्वथास्याम् ॥६३॥ वैश्लेषिक ज्वरमपार मतुल्यमस्याः सन्दर्श्यं विस्मयमहाब्धिषु मज्जितानाम् ।

इमां राधाम् अपि प्रथमम् पूर्वमेव पलमात्रम् अत्यत्प कालमेव जहत् ज्यजन् सन् विनयिनीं विनीतेति प्रसिद्धां निर्दोपणां दोषशून्यां च विधाय कृत्वा अखिलम् एव मन्तुम् अपराधं स्वमूर्द्धिन स्व मस्तके दधामि धारयामि; तेन च गुणी स्याम् अनेन आचरणेन ताः निखिलाः अपि गोप्यः अपि सर्वथा अस्यां राधायां स्नेह्यानि आर्द्रहृदयाः करोमि ॥इ२॥दश।

प्रियतमस्य हृद्गतभावं वर्णयति वैश्लेषिकेति । अस्याः भानु-निन्दन्याः अपारं सीमारहितं अतुल्यं अनुपमं वैश्लेषिकज्वरं वियोगसं तापं सन्दर्श्यं प्रदर्श्यं विस्मयमहाब्धिषु विस्मय सागरे मज्जितानां निमग्नानां तासां गोपीनां स्व प्रेम गर्वम् स्वीय प्रेमीत्कृषंमननात् तासां

को मेरे प्रति सर्वतो भावेन स्नेह युक्त कराने के लिए वक्ष्यमाण उपाय प्रवलम्बन किया। प्रथमतः ये राधिकाको भी क्षण काल के लिए परित्याग कर इस को विनियनी एवंनिर्दोष कर सब दोष अपने उपर लेकर अङ्गनागण को दिखायेंगे कि राधिका का कोई दोष नहीं हैं। सब दोषही मेराहै, वेसव इस प्रकार मान जायें, इसलिए मैं भी राधा के निकट आभारी रहूँगा।। इस।। इस।।

श्री राधिका का अपार अनुपम विच्छेद-ज्वर प्रदर्शन पूर्वक उनसव को विस्मय सागर में निम्पिजत कर एवं उस सव के निज स्वत्रेमगर्वमिष निर्धु नवान्यथैना न्ताभि मंहाधिक तमामनुभावयामि ।। दशा सम्भोग एष सकलाधिक एव विप्र लम्भोऽषि सर्वशत कोटि गुणाधिकोऽस्तु । ताभ्यां शुचिः परम पृष्टि मुपैतु चास्या न्ता हे प्यत्वलिममान्तु गुरूकरोतु ।। दशा

सर्वोत्कृष्टत्व मननं अपि निधुनवानि विदूरी करवाणि, अथ अनन्तरं ताभिः गोपाङ्गनाभिः एनां राघां महाधिकतमां सर्वोत् कृष्टाम् अनु— भावयामि प्रत्याययामि ॥५४॥

कान्तस्य हृदयस्य विमर्शान्तरमाह सम्मोग इति । एषः वार्तः मानिकः सम्भोगः पारस्परिकमेलनम्, यथा येन प्रकारेण अस्या श्री-भानुनन्दिन्यां सकलाधिकः सर्वाभ्यः अधिक श्रेष्ठः एव तथा तेनैव प्रकारेण विप्रलम्भः वियोगः अपि सर्वशतकोटिगुणाधिकः सर्वाभ्यः शतकोटि गुणा धिकः अस्तु भनतु । श्रुचिः श्रृङ्गारः उज्ज्वलः, द्वाभ्यां संयोग वियोगाभ्यां परम पृष्टिम् परमनिविड्तां उपैतु प्राप्नोतु, ताः गोपरमण्यः अलम् यथेष्टं ह्रेपयतु लिज्जिताः करोतु इमां राघां गुरु करोतु इतः प्राक् श्रीराघां प्रति एतासां उत्कृष्टावृद्धिनासीत् सम्प्रति अत्याधिक्येन उत्कृष्टां वृद्धिं करोतु च ॥ द्रशा

प्रेम निमित्त गर्व दूरोमूत कर के "इस सब की अपेक्षा ये राघा श्रेष्ठ तमा ऐसा अनुभव करारू गा ॥ दहा।

सम्भोगरस जैसे राधिका में अधिक रूपसे सिद्ध होता है वैसे विप्रलम्भ भी उनमें ही शत कोटि गुण अधिक है यह भी देखें। मधुर रस सम्मोग एवं विप्रलम्भ द्वारा जो परम पुष्ट होता है, वह देख कर भी वे खेळजान्विता हो जाये एवं राधिका को सर्वो खेष्ट रूपमें अनुभव कामी हरि भंवति नो यदसौ विहाय
प्रेमाधिका अपिरहो रमते तु तस्याम् ।
इत्थं वदन्त्य इह सम्प्रति या रुषास्या
आलीस्तुदन्ति वहु नाविष दूषयन्ति ॥६६।
त एव कोटिगुणिताविरहे त्वमुख्याः
प्रेमोग्नि वाड्वशिखाः परिचाययामि ।
याभिर्वलादुपगतादविलह्यमानाः
स्वप्रेमदीपदहनायितमेव विद्युः ॥६७॥

कान्तस्य स्वाभिप्रायं भ्योऽिपवर्णयित कामीति युग्मकेन, हरिः श्रीकृष्णः कामी कामुको भवति, यत् यस्मात् कामिनः असौ कृष्णः प्रेमाधिकाः व्रजाङ्गनाः अपि नः अस्मान् प्रेमवत्यः विहाय त्यवत्वा तस्यां राधायां तु रहः निभृते रमते, इत्थं अनेन प्रकारेण वदन्त्यः कथ-यन्त्यः सम्प्रति याः रुषाः क्रोधेन अस्याः राधायाः आलीः सख्यः लिलतादयः तुदन्ति व्यथयन्ति, नी ग्रावाम् अपि बहुदूषयन्ति, तागोप्यः एव तु विरहे अस्मत् वियोगे अमुष्याः कोटि गुणिताः प्रेमाग्नि वाड्व शिखाः प्रेमाग्ने ज्वीलाः परिचाययामि अनुभावयामि । याभिः प्रेमाग्नि

करें, सिंख ये सब कारण से ही वे मुझे रासमें छोड़गये थे ॥ दूश। सिंख ! और भी उनका अभिप्रायथा श्रवण करो जो अङ्गना गण, ''सम्प्रति कृष्ण कामी है, कारण हम सब राधिका की अपेक्षा अधिक प्रेमवती हैं, तथापि हम सबको छोड़कर उस राधिका के साथ रमण कर रहे हैं' यह कहकर क्रोधसे लिलतादि सखीगण को दुःखी एवं हमदोनों को दूषित कर रहीं है, वे सब बिरह में अपनी अपेक्षा राधिका की कोटि गुणित प्रेमाग्नि की तीव्र शिखा समूह का परिचय एवञ्च सेत्स्यति भदोस्पितमैक्यमासां रासाख्यनाट्यमनु मण्डलतां गतानाम् । मध्ये मया सह रुचातुविराजमाना मेनां विलोक्य न भवेदिप काचिदीर्षा ॥६८॥ कृष्टं कदापि सुखसम्पदुदर्कमेव मित्राप मित्रमिप यच्छति तद्धितैषि ।

शिखाभिः उपगतात् प्राप्तात् वलात् हठात् अवलिह्यमानाः व्याप्ताः सत्यः ताः एव गोप्यः एव स्वप्रेम दीप दहनायितम् स्वल्पमात्रं ज्वाला-मात्रं एव विद्युः ॥६६॥८७॥

कान्तस्य स्वान्त र्वात्तां प्रकटयित एवञ्चेति । एवञ्च पूर्वोक्त रीत्यनुसरणेनआसाम् गोपीनाम्ऐक्यम्एकता मदीप्सितं सेत्स्यति, तथा रासाख्यनाट्यम् हल्लीसकं युग्मनृत्यं ताण्डवं लास्यं अनु मण्डलतां गतानाम् आसां गोपीनाम् मध्ये मया श्रीकृष्णेन समं सह रुचा विराज मानां एनां राधां विलोक्य तु काचित् अपि ईर्षा उत्कर्षासहनी दृष्टिः न भवेत् ॥६६॥

सोदाहरण कौशलस्य परिगामम् वर्णयति कष्टमिति, हितैषि

प्राप्त करें, और विरहिणी राधा के निकटवर्तिनी होने पर जब उनकी प्रेमानलशिखा समूह बल पूर्वक उनसवको अवलेहन करेगी तब वे सब

अपने प्रेम को क्षुद्र दीपाग्नि के तुल्य मानेगी ॥ ६॥ ६॥

उन सवों में एकता स्थापित हो यह मेरी अभिलाष है, इस प्रकार से ही अभिलाष सिद्ध होगी। और रास नृत्य के समयमण्डला कार में रमणीगण की अवस्थिति होगी, उस मण्डली के मध्य में मेरे साथ विराजमाना राधिकाको देखकर भी इस के प्रति किसी को ईर्षा नहीं होगी।। प्राप्त तीव्राञ्जने यंदिष मूर्च्छयित स्वदृष्टि मायत्यित द्युतिमतीं कुरुते जनस्ताम् ॥८६॥ इत्यात्तयुक्तिरुरसा सरसं वहन् मां गत्वा पदानि कतिचिन्मृदुल प्रदेशे । अत्रास्यतां क्षणमपीति निधाय तत्रै वास्ते स्म मे नयन गोचरतां जहत् सः ॥६०॥

हिताभिलाषि मित्रं विश्वस्त हृदयं मित्राय सख्ये अपि कदापि समय विशेषे यत् कष्टं यच्छति ददाति । तत् कष्टं सुख सम्पदुदर्कं परिणामे सुख सम्पत् एव फलं भवति । सोदाहरणं वक्तव्यार्थं द्रद्धयति, जनः मानवः तीव्राञ्जनैः प्रथमतः चक्षुषि अञ्जन प्रदानेन पीड़ाभवेत् अनन्तरं स्निग्धतां अतिशयं नेत्र ज्योति रिष वर्द्धते तद्धत्, पीड़ाकरैं अञ्जनैः यदिष स्वदृष्टि मूच्छयति आवृणोति, तत् तां दृष्टि स्वदृष्टि आयत्यति द्युतिमतीम् आयत्याम् उत्तर काल अतिशयेन द्युति शालिनीं कुरुते ॥६६॥

कान्तस्य विमर्शानुरूपमाचरणं वर्णयति इत्यात्तयुक्तिरिति । इति आत्त युक्ति पूर्वोक्त प्रकारेण कृतयुक्तिः सः श्री कृष्णः माम् राधां उरसा वक्षसा सरसं सस्नेहं यथास्यात्तथा वहन् कितिचित्पदानि गत्वा अत्र क्षणं अपि आस्यताम् उपवेश्यताम् इति उक्त्वा वदन् मृदुल प्रदेशे स्निग्धस्थाने निधायं स्थापयित्वामे मम नयन गोचरतां नेत्र गोचरतां जहत् त्यक्त्वां सन् तत्रैव तस्मिन्नैव उपवेशसथाने एव निलीय आस्ते स्म ॥६०॥

जैसे लोक पहले तीव अञ्जन द्वारा निज नेत्र को मूर्ज्छित कर अनन्तर उसको अत्यन्त उज्ज्वल करते हैं तद्वुप हितेषी मित्र किसी समय जो कष्ट देते हैं सुख सम्पत्ति ही उसका परिणाम है।।=१।। दृष्ट्वाममाति विकलत्व मपास्त धैर्यो दातुं स्वदर्शनिमयेष यदा तदैव गोप्यः सखी विततयश्चसमेत्य ता मत् सन्धुक्षणे समयतन्त नितान्ततप्ताः ॥६१॥ यच्चावधीत् पुनरिष्ठ्वकाघवत्सात् विश्वद्वहः कपिटनीमिप पूतनां ताम् ।

त्रियतमस्य विदग्धतां वर्णयति हृष्ट्वे ति । हे सिख ! मम भानु-निन्दन्याः अतिविकल्त्वं हृष्ट्वा प्रियविरहेण अति वशकुलत्वं निशाम्य अपास्तधैय्यः अधैय्यः सन् यदा यस्मिन् समये स्वदर्शनंदातुं आत्मानं मम समीपे प्रकटयितुं इयेप इच्छांकृतवान् तदा एव तस्मिन्ने व समये ताः गोप्यःसखीविततयः च समेत्य नितान्ततप्ताः विरह विलष्टाः सत्यः मत् सन्धुश्रणे मदीय तापसंतप्तहृदयस्यानुकृल्य प्रकटने समयतन्तु प्रयत्न वत्यः भवन्तु ॥६१॥

मनोहर प्रियतमस्य निर्दोषतां प्रतिपादयति, यच्चेति । यत्त्वया प्रागुक्तं श्रीहरिः विश्वद्रोहीति, तदुक्तरं शृणु । पुनः विश्वद्रहः विश्वेषां

अयि देवि मेरे प्रियतम इस प्रकार विचार कर अनुराग के साथ मुभे वक्ष:स्णलमें धारण पूर्वक कोई एक पद जाकर "प्रिये! क्षण काल यहापर ठहरो यह कह कर किसी मृदुल प्रदेश में मुझे रख कर वहाँ पर छिपगये।।६०।।

सिख ! मेरे प्रियतम उस समय मेरी अत्यन्त व्याकुलता को देलकर अधैर्य्य होकर जब मुझे दर्शन देने के लिए इच्छुक होगये उसी समय अन्यान्य गोपीगण एवं मेरी सखीवृन्द मेरे समीप में आकर नितान्त दुःखिता होगई एवं मुझे आश्वस्त करने के लिए यत्न वती हो गई ॥६१॥

दोषो न चायमपि तूच्चतरैव विष्णु शक्ति हरावजनि साधुजनावनीयम् ॥६२॥ नारायणेन सदृशस्तनयस्तवाय मित्याह यद्व्रज पुरन्दरमेवगर्गः। तत् साक्षिभुतिमह दैत्यवधादि कर्म लोकोत्तरं समुदगाद् गिरिधारणादि ॥६३॥ किञ्च स्फुरत्ययि यथा ममचेतसीदं तेनापि नापि कथितं मुनि पुङ्गवेन।

द्रोह कारिण: अरिष्टवकाघवत्सान् कपटिनीं कपट वेशधारिणीं तां पूतनां च अपि अवधीत् हतवान् नच अयं दोष.भवति अपितु इयं साधु जनावती सज्जनपोषणकारिणी उच्चतरा एव विष्णुशक्तिः अजनि समृद्भुता ॥६-॥

स्वोक्तिसमर्थकेति हासमाह नारायणेति । यत् गर्गमुनि: व्रज पुरन्दरं श्रीनन्दराजं प्रति आह नारायणेन सहशः तव अयं पुरोवर्ती तनयः इति । इह अस्मिन् प्रसङ्गे दैत्यवधादि गिरिधारणादि यत् लो कोत्तरं कर्म तत् साक्षिभुतं समूदगात् । श्रीगर्गमुने वीक्यानुरूपमेवेति

भावः ॥६३।

और हरिनेजो विश्वद्रोहीअरिष्ट, वक, अघ, वत्स, एवकदटिनी पतना को वध किया, इस से उनका कुछ भी दोष नही होताहै, कारण सज्जन पालन कारिणी उच्चतरा विष्णुशक्ति श्रीहरि में आविभूत होकर असुर संहार करती है ।।१२॥

गर्गमुनि व्रजेन्द्र के निकट कहे थे " तुम्हारे यह पुत्र नारायण के सहश है। दैत्य वधादि एवं गिरि धारण प्रभृति अलौकिक कर्म संकल उक्त मुनि वावय के साक्षी स्वरूप है ॥६३॥

नारायणोऽप्यद्यभिदो निह साम्यमस्य रूपेर्गु णैर्मधुरिमादिभिरेतुमीष्टे ॥६४॥ आकर्ण्य कर्णरमणीयतमाः प्रियाया वाचो हरिः सरभसं पुनरभ्यधत्त । प्रेमोक्त एव खलु लक्षित लक्षणोयः सोऽयं त्वदाश्रयक एव मयाध्यवोधि ॥६४॥

स्व निष्कर्षमुद्घाटयात किञ्चेति, किञ्च भूयोऽपि शृणु अयि देवि ! नारायण समोगुणं: नारायण वैकुण्ठेश्वरः अपिरूपै गुणे: अस्य प्रधितदः साम्यं समानत्वं एतुं प्राप्तुं निह ईष्टे समर्थो न भवेदित यद्यपि तेन मुनिपुङ्गवेन मुनिश्रेष्ठ श्रीगर्गेण अपि न कथितं तस्य नाम करणावसरे तथापि इदं कथनं यथा यथावन् मम चेतिस स्फुरति । ६४।।

श्रीभानुनन्दिन्याः कथनं श्रुत्वा देवीजनोऽप्याह आकर्ण्योति । प्रियायाः भानुनन्दिन्याः कर्ण रमणीयतमा कर्णरसायनाः वाचः आकर्ण्यं निशम्य हरिः श्रोकृष्णः प्रज्छन्न देवीजनः सरभसं हठात् स कौतुकं विनोदयुक्तं वा पुनः भूयोऽपि अभ्यध्त कथितवान् । लक्षितलक्षणः यः प्रेमा त्वया उक्तः एव, सः अयंग्रेमाखनु त्वदा श्रयकः त्वय्येव वर्त्तते इति मया देवीजनेन अध्यवोधि अवगतम् । १९४।।

प्रेम स्वरूपं श्रीभानुनन्दिन्याः प्रमुखान् श्रवणानन्तरं तस्य

किन्तु देवि ! नारायगा, रूप, गुण, माधुर्य्यादि में अघारि के तुल्य नहीं ही सकते हैं, नामं करण के समय मुनिवर ने यह वातकहे नहीं थे तथापि यह वात मेरे मनमें स्फूर्ति होती है ।।६४।।

देवी श्री राधिका के कर्ण रसायन रमणीय वाक्य सुन कर कौतुक के साथ पुनर्वार कहने लगी भाविनि ! तुमने जो प्रेमकालक्षण किया तुमही केवल उस प्रेम का आश्रय हो यह मैं जान गई हूँ ॥६५॥ दोषा अपित्रियतमस्य गुणा यतःस्यु स्तद्दत्तकष्टशतमप्यमृतायते यत् । तद्दुःखलेश कणिकापि यतो नसह्या त्यक्त्वात्मदेहमपि यं न विहातुमीष्टे ॥६६॥ योऽसन्तमप्यनुपमं सहमानमुच्चैः प्रत्याययत्यनुपदं सहसा त्रियस्य ।

लक्षण सारं वदित दोषा इति द्वयेन,संक्षेपतःप्रेम्नि पञ्चानुभावं सुस्पष्ट तया विलसित । यतः प्रियतमस्य दोषाःअपि गुणवन् प्रतीयन्ते, असंस्य दुःखं दत्तेऽपि प्रियतमैः तदिप यस्मान् अमृतायते । यतः प्रियतमस्य स्वल्पमिष दुःखं सोद्ं न शक्नीति प्रियजनः स्वात्मानं त्यक्त्वापि यं विहातुं न ईष्टे, यस्मान् महत्वाभावे अपि प्रियतमे अनुपदमेव नूत्नं नूत्नं महिमानमनुभवित्जनः स खलु प्रेमाभवित । यतः प्रेम्नः प्रियतमस्य ममत्वालम्बनस्य दोषाःअपि प्रतीयाः अपि गुणाः निरवद्याः स्युः भवित यन् यतः प्रेम्णः तद्त्त कष्टशतम् प्रियजन प्रदत्तसहस्त्र प्रति कूलाचरण मिष अमृतायते परममुपादेयं प्रतिभाति, यतः प्रेम्नः कारणान् तद्दोष कणिका प्रियतमस्य दोषलेशमिष न सह्या सहनीया न भवेत् । आत्म र्वहंत्यक्त्वा सर्ववल्लभं निजशरीरं त्यक्त्वापि यं प्रियतमं विहातुं परि-

प्रिय सिख ! तुम्हारे अमृतमयीवाणी द्वारा प्रेम का जो लक्षण प्रकटित हुआ उसका सारार्थ इस प्रकार है जिससे प्रियतम के दोष में गुण प्रतीति होती है, प्रियतम यदि शत शत दुःख प्रदान करे तो वह भी जिसके निमित्तसे अमृत के समान वोध होता है, जिससे प्रियतम के अल्पमात्र दुःख भी सहन नहीं किया जा सके, निज देह त्याग कर भो जिसको छोड़ने की शक्ति नहीं होती है, जो प्रियतम की महिमान होने पर भी अनुपम महिमा का अनुभव पगपग पर कराते रहते

प्रेमा स एव तिममं दधतो त्वमेव राधे श्रुता खलुमयैव तथैव दृष्टा ॥६७॥ प्रेमीहरि नीहि भवेदिति सत्यमेव तच्चेष्टितै रनुमिमे तिममे वदन्ति । प्राणा मम त्वदनुतापदवाग्निदग्धाः सख्यस्तवात्र निखिला अपि यत् प्रमाणम् ॥६८

त्यक्तुं न ईब्टे समर्थो न भवेत्, यःप्रेमा प्रियस्य ममतास्पदस्य असन्तम् अपि रिक्तमिप महिमानम् महत्त्वं अनुपमम् तुलना रहितं उच्चेः सर्वो त्रक्षेः सहसा अतिकतमेव प्रत्याययित वोचयित स एव प्रेमा, मधुरं सम्बोधयित राधे, तम् इमं प्रेमाणं त्वम् एव दयती खलु इति यथैव हैमवती समायां कैलास शिखरे रम्ये श्री शिव पार्वती सभायां श्रुता, तथैव तेनैव प्रकारेण इह तव सकाशे दृष्टा ॥६६॥६७॥

देवीजन स्वाभिप्रायं प्रकटयित प्रेमीति, हरि परममनोहरः श्रीकृष्णः प्रेमी प्रेमवान् निह भवेत् तस्य हृदये ममत्वाभावात् इति एवम्बिध कथनं सत्यम् यथार्थं एव नतु आरोपितम्। यत् यस्मान् कार णात् तच्चेष्टितैः तस्य श्रोकृष्णस्य चेष्टितैः आचरणैः तं हरि प्रेमरहितम्

ममताशून्यं अनुमिमे, अनुतापः एव दवाग्निः तेन दग्धाः इमे ममप्राणाः च वदन्ति, न केवलं मम प्राणाः एव वदन्ति, अपितु तव निखिलाः

हैं, उसका नाम ही प्रेम। राधे ! तुम यथार्थ ही प्रेमवती हो, यह प्रेम केवल तुम्हारेमें ही है, मैंने हैमवती की समामें जिस प्रकार सुनी थी उसी प्रकार ही देखा ॥६६॥६७॥

सिंख ! हिर प्रेमी नहीं है, यह सत्य ही जानना उनके सव कार्य से ही में यह अनुमान कररही हूँ, और तुम्हारे अनुताप रूप दावाग्नि से तप्त होकर मेराप्राणभी ऐसा कहता है, एवं तुम्हारी सस्ती यच त्वयोक्तमिदमेव मनोगतं मत्
प्रेष्ठस्य तत्तु वयमत्र कथं प्रतीमः ।
नो तन्मुखात् त्वमशृणोर्नं च तस्य सख्यु
स्तौ वा जनुष्यभवतां क्वनु सत्यवाचौ ॥६६॥
यह्ये व यद् यदिय मत्प्रियचेतिस् स्यात्
तह्ये व तत्तदिखलं सहसैव वेदिः।

सर्वाः अपि संख्यः विश्वासभूमयः अत्र अस्मिन् मदुक्तविषये प्रमाणम् एव, ॥६८॥

श्रीभानुनन्दिन्याः प्रागुक्त वचने सन्देहमुःथाप्य देवीजनः प्रमाणं पृच्छिति यच्चेति, त्वया भानुनन्दिन्या यत् च उक्तं प्राक् कथितं, किं तत् कथनं तदाह "मन् प्रेष्ठस्य मम भानुनन्दिन्याः प्रेष्ठस्य प्राणवल्लभस्य श्रीकृष्णस्य मनोगतम् हार्चं इदम् एवनतु अन्यन्, तत् कथनं तु कथम् केन प्रकारेण वयं श्रोतारः प्रतीमः विश्वसिमः । त्वश्रीराधा, तन्मुखान् स्वोक्त वचनंतस्य श्रीकृष्णस्य मुखान् कथनात् नो न अश्रृणोः श्रुतवती, नच तस्य श्रीकृष्णस्य सख्युः विश्वासप्रात्रस्य सुवलादेः मुखान् अश्रृणोः श्रुतवती, अतः स्व किल्पतमेव त्वत् कथनं प्रतिभाति । तौ श्रीकृष्णतत् सख्यौ वा अत्र अस्मिन् जनुषि जन्मिन ववन् कुत्रापि सत्यवाचौ सत्य वादिनौ अभवताम् ॥६६ ।

वृन्द भी इस विषय में प्रमाण स्वरूप है, ॥६=॥

और तुमने कहा कि मेरे को रासादि में परित्याग करने का अभिश्राय है। इस प्रकार है, उसको हमसव कैसे विश्वास कर सकते हैं। तुमने उनके मुखसे अथवा उनके किसी सखा के मुखसे वह सब नहीं सुना, उन सबके मुखसे सुनने से ही क्या होगा। इस जनमके मध्य में उनसब ने कब सत्य कहा है हह

राधे विदुष्यसि किमच्युतयोगशास्तं शक्तोषि येन परकाय मनः प्रवेष्टुम् ॥१००॥ देवीजनोऽस्य विरताच्युतयोगसिद्धि व्यग्रस्तथा कथमहो वत मनुषी स्याम् । यत् पृच्छसीदमिय वक्तुमशेषमीशे चेद् विस्वसिष्यपरथा तु कथा वृथैव ॥१०१॥ प्रत्यायनेऽस्ति यदि युक्तिरित प्रभावः

देवीजनस्य वचनं निशम्य श्रीगान्धविका कथितवती यहीति।
हे सिख ! मन्मम प्रियस्य प्रियतमस्य श्रीकृष्णस्य चेतिस अन्तः करणे
यदि यस्मिन् एव समये यन् यन् अपि स्यान् उदेति, तृहि तस्मिन्नेव
समये नतु निलम्बेन तन् तन् श्रिखलं सर्वमेव सहसा तन् क्षणान् अत—
कितमेव अहं वेद्या, एतद् वचनं श्रुत्वा कथोपकथनरतः देवाङ्गनात्रेश
विभूषितः श्रीकष्णः उवाच, । हे राधे ! अच्युत योगशास्त्रम् अच्युतेन
श्रीकृष्णेन समं योगस्य मिलनस्य उपायनिष्पणं यत्र तन् शास्त्र कि
विदुषी जानासि असि, येन उपायेन परकायमनः परस्य प्रियतमस्य
श्रीकृष्णस्य कायं मनः च प्रवेष्टुं शक्नोषि ॥१००॥

देवीजनस्यालापनं श्रुत्वा श्रीराधिका प्रत्युत्तरयित, देवीजन इति ।। श्रीगान्धर्विका उवाच त्वं स्वल्लीक निवासी देवीजनः, अतः

तव श्रीराधिका वोली, सिंख मेरे प्रियतम के चित्त में जव जैसा भाव उठता है, मैं तत् क्षरणात् वे सवभाव को जान जाती हूँ। देवाङ्गना वेषधारी कृष्ण उसके उत्तर में बोले सिंख राधे! सुमनेक्या अच्युत योग शास्त्र का अध्ययन किया है? जिससे दूसरे के शरीर मन में प्रवेश किया जा सकता है।।१००।। उत्तर में राधिका बोली, तुम देवी हो, श्रतएव अच्युत योग किं वालि ते कथमिदं न वयं प्रतीमः। नो चेइ प्रियस्तव गुणार्णव एव किन्तु प्रेमी भवेदयमिदन्तु मतं तवेव ॥१०२॥ प्रेष्ठः परो भवति तस्य मनो न बुध्य इत्येव भात्यनुभवाध्वनि हन्त यस्याः ।

अस्मात् कारणात् अविरता च्युतयोग सिद्धिव्यग्रः अविरतम् निरन्तरम् अच्नुतस्य श्रीकृष्णस्य परिपूर्णस्य योगस्य संयोगस्य सिद्धौ प्राप्तौ व्यग्रः उत्कण्ठितः ऋसि भवसि । अहो वत साइचर्यं खेदे, मानुयी अहं कथं केन प्रकारेण तया तदनुरूपा स्याप भवेयम्।।१०१।।

श्रोभानुनन्दिनीप्रत्युत्तरयति देवीजनः प्रत्यायनेइति । देवाङ्गणा वसन विभूषित: श्रीकृष्ण: कथयति, हे आलि ! सखि ! यदि मम प्रत्यायने स्वीक्ति विषये विश्वासी । पादने युक्तिः सोपपक्तिः स्यात्, कि वा ते तव अति प्रभावः अतिशय सामर्थ्यम् अस्ति विद्यते. तर्हि

तदा कथम् केन प्रकारेण इदं वचनं वयं देवाजनाः न प्रतीमः विश्व-सिमः नो चेत्, अथवा तत्र प्रियः गुगार्णतः गुणसागरः एव किन्तु अयं तव प्रियः प्रेमी प्रेमवान् भवेत्, इदं अनेन प्रकारेण कथनं तुतव एव स्वीयमतं ॥१०२॥

प्रत्युत्तरे श्रीराधिका वदित प्रेष्ठः इति । देवीजनस्य कथनोत्तरे श्रीराधिका जगाद,त्वया परिहासविदा परिहास प्रवीणया अद्य साम्प्र-

सिद्धि के लिये तुम सदा व्यग्र हो, में मानुषी हूँ सुतरां तुम्हारे तरह कैसे मैं ही सकूँगी। प्रियतम का मनो भाव क्याहै, वह कैसे मैं जान सकती हूँ, यदि मेरी वात पर तुम विश्वास करो तोसव मैं कह सकती है, अन्यथा कृथा कथासे कुछ प्रयोजन नहीं है, १०१

तव देवाङ्गणा वेशधारी श्रीकृष्ण ने कहा, अयि राधे ! यदि

सैवोच्यतां नु परकाय मनः प्रवेश विद्यावतीति परिहास विदा त्वयाद्य ।।१०३॥ राधे तदा विलिपतं किमिति त्वयोच्चै र्जात्वा हृदस्य सुखिनी कथमेव नाभुः ।

तम् सा एव परकाय मनः प्रवेश विद्यावती उच्यतां भण्यतां, यस्याः ललनायाः परः परमःप्रेष्टः प्रियतमः भवतिः, अथच तस्य प्रियस्यमनः अन्तः करणं न वुष्ये, इतिएव अनुभवाष्ट्यनि स्वानुभवपथि भाति ॥

श्रीभानुनिन्दित्याः कथनोत्तरं देवाङ्गना पटावृतः श्रीकृष्णो जगाद, हे वृषभानुनिन्दिनि ! राधे ! तदा परित्याग समये त्वया किं मिति कथं उच्चैः अत्युच्चरवैः विलिपितम् विलापं कृतं ? अस्य प्रिय तमस्य श्रीकृष्णस्य हृद् अन्तः करणं ज्ञात्वा अनुभूय कथं सुिलनी उल्लिसता नाभूरेव ?एतदुत्तरे श्रीराधिका निगदितवती हे देवि त्वया यदुक्तं तत् सर्वं सत्यं यथार्थं ववीषि, अपितु अवधेहि सावधानतया शृणु, तददर्शनस्य प्रियतमस्य श्रीकृष्णस्य अदर्शनस्यका अपि अचिन्त्या

तुम युक्ति द्वारा मुझे विश्वस्त करसको तो क्यों मैं विश्वास नहीं करूँगी, यदि न सकी तो, तुम्हारे प्रिय गुणार्णव तो है, किन्तु प्रेमी नहीं कहा जासकता है।। १०२॥

श्री राधिका बोली, सिख ! तुम परिहास करनेमें चतुरहो, जो अपर को प्यार करती है, अथच उस का मन नहीं जानती है, ऐसा ही जव अनुभव कर रही हो, फिर उसको दूसरे के काय-मन-वाक्य में प्रवेश विद्यामें पारदिशनी कह कर परिहास कर रही हो।।१०३।।

देवाङ्गना वेशधारी कृष्णने कहा हे राधे ! तुम कृष्ण के मन को जान कर भी न देख कर दुःखी वन गई और उच्चैः स्वरसे क्यों रोदन करने लगी ? राधिका वोली तुमने सत्य कहा ! किन्तु सुनो, तव मेराइस प्रकार विवेक न था, कारण उनका अदर्शन की ऐसी एक सत्यं ब्रवोष्यि तु देव्यवधेहि कापि शक्ति विवेकिभदभूत्तददर्शनस्य ॥१०४॥ त्वं वेत्सि तन्मन इहास्तु न मे विवादो गान्धिविके तव मन स हि वेद नो वा वेदेति कि भणिस भोः श्रृणु यद्रहस्यं तत्त्वं त्वया यदभवं तरलीकृतेव ॥१०४॥ राधे जनोऽयमिय यत् तरलीकृतोऽभूत् श्रेम्ना त्वयैव यदपृच्छिमिदं स्वधार्ष्ट्यम् ।

विवेक हारिणी शक्तिः अभून् इति कारणात् मया तथा तेन प्रकारेण

अनुष्ठितम् ॥१०४॥

प्रयुत्तरे देवजनोऽवदत् त्विमिति। हे गान्धिविके, त्वं तन्मनः तस्य श्रोकृष्णस्यमनः अन्तः करणंवित्स जानासि, इह अस्मिन् विषये मे मम विवादः मतानैक्यं न अस्तु, सः श्रीकृष्णः तव मनः अन्तः करणम् वेद नं। वा वेत्ति न वा ? एतदेव मम जिज्ञास्यं वर्त्तते । उत्तरे श्रीराधिका प्राह सः श्रोकृष्णः मम मनः अन्तः करणं वेद इति कि भणसि गदसि भोः ! यत् रहस्यं गोपनीयं स्यात् वर्त्तते, तत् त्वं शृणु, यत् यस्मात् अहां त्वया तरलीकृत एव अभवम्, अतः ब्रवीमि ॥१०५॥

विवेक हारिणी शक्ति हुई थी जिससे मैं रोने लग गई थी।।१०४।।

देवाञ्चना वेषधारी कृष्णने कहा हे गान्धविके, तुम उनका मन जानती हो इसमें मेरा विवाद नहीं है, किन्तु वे तुम्हारे मन को जानते हैं या नहीं ? यह हो जिज्ञास्य हैं! तव राधिका बोली-वे मेरा मन जानते हैं, यह वात क्यों पुछती हो ? इस में जो कुछ रहस्य है, उसे सुनो ! कहने की वात नहीं है, तथािष तुम्हारे प्रेम से वशीभूत. होकर कहतीं हूँ ॥१०५॥ शुश्रूषते श्रवणमस्य यथा रहस्यं वक्तुं तथाईसि न गोपय किञ्चनापि । १०६॥ अन्योन्यचित्त विदुषौ नु परस्परात्म नित्यस्थितेरिति नृषु प्रथितौ यदावाम् । तच्चौपचारिकमहो द्वितयत्वमेव नैकस्य सम्भवति कहिचिदात्मनो नौ ॥१०७॥

अमराङ्गना पटावृतः श्रीकृष्ण जगाद राघे इति । अयि राघे !
हे वृषभानुनिन्दिन ! अयं जनः तव सम्मुखवित्तदेवीजनः यत् यसमात्
कारणात् त्वया एव प्रेम्ना तरलीकृतत् आर्द्रीभूतः अभृत् तत् तस्मात्
कारणात् सधाष्ट्र्यम सङ्कोचं विहाय इदम् अपृच्छम् पृष्टवानिस्म
यथा येन प्रकारेण अस्य देवीजनस्य मम श्रवणैः श्रवणेन्द्रियं रहस्यं गृह्यं
वावयं श्रूषते श्रोतुं इच्छिति तथा तेनैव प्रकारेण वक्तुं क गदितुं
अहंसि, किञ्चन अपि न गोपय गोपनं मा कुरु इति ॥१०६॥

दवीजनस्य प्रार्थनां निश्नम्य श्रीगान्धविका प्राह अन्योन्येति ।
परस्परात्मिनित्यस्थितेः परस्परात्मिनि राधा कृष्णयोरात्मिनि नित्यम्
अप्रच्चुतम्अवस्थानान् आवाम् उभयोः नु अन्योन्यिचत्तिवदुषौ परस्पर
चित्तज्ञौ इति यथानृषु मानवेषु मध्ये प्रथितौ स्यातौ इति अहोआस्यर्यः
मेतन्, तत्चकथनं औपचारिकम् गौणमेव आरोपितम् एकस्य आत्मनः

उत्तर में देवाङ्गना वेषधारी कृष्णने कहा राधे ! मैं तुम्हारे प्रेम में विभोर होकर ही धृष्टताके साथ प्रश्न कररहा हूँ। जिसप्रकार रहस्य सुनने की मैं अभिलाषी हूँ, ठिक उस प्रकार कहना ही तुम्हारे उचित है, देखो, जैसे कुछ गोपन न करना ॥१०६॥

राधा बोली, हम दोनों के मन, हम दोनों ही जानते हैं, और दोनों के अन्तर में नित्य ही दोनों रहते हैं, ऐसा जो प्रवाद है, वहभा एकात्मनीह रसपूर्णतमेऽत्यगाधे एकास संग्रथितमेव तनुद्वयं नौ। कस्मिश्चिदेक सरसीव चकासदेक नालोत्थमब्ज युगलं खलु नीलपीतम् ॥१०८ यत् स्नेहपूरभृतभाजनराजितैक वर्त्यग्रवर्त्यमलदीषयुगं चकास्ति।

नौ आवयोः राषाकुष्णयोः द्वितयत्वं कदाचित् न सम्भवत्येव ॥१०७॥ सोपमया स्वोक्ति विशदयति एकात्मनीति । कस्मिश्चित् अनि र्वचनीय एक सरसि एकस्मिन् एव सरोवरे खलु चकासत् शोभितं एक नालोत्थं नीलपीतम् अञ्जयुगलम् इव इह रस पूर्णतमे लीलाकत्लो<mark>ल</mark> वारिधौ अत्यगाधे एकात्मनि एव नौ आवयोः राधाकृष्णयोः तनृद्वयम् एकास् संग्रथितम् एकसूत्रेण आवद्धम् वर्त्तते ॥ १०८॥

सार्थक दृष्टान्तेन स्वरूपानुभावं वर्णयति यदिति । स्नेह पूर भृतभाजनराजितैकवर्त्यमलदीपयुगं यथा घृतपरिपूर्णदीपपात्रस्थैक वर्त्यंग्रवित्त यत् अमलोदीपयुगंप्रदीप्त प्रदीपयुगलं तत् तथा च परोक्षम्

आरोप मात्र है, ठीक नहीं है, कारण हम दोनों की एक आत्मा है, एक आत्मा के लिए दो होना किसी प्रकार सम्भवनहीं है, ॥१०।।।

जैसे किसी एकसरोवर में एकही नाल से उस्थित नील व पीत वर्ण दो कमल विकसित होते हैं, वैसे ही अतिशय, अगाध, रस परि पूर्ण एक आत्मामें हम दोनों के नील एवं पीतवर्ण दो तनु एकही प्राण संग्रथित होकर है। १०८

और भी जैसे तेल परिपूर्ण पात्रस्थित एक वर्त्ती के दोनों मुख प्रज्ज्वलित दोनों के मूल देशस्थ अन्धकार का विनाश करते रहते हैं, उसी प्रकार एक आत्मामें व एक प्राण में नील व पीतवर्ण दोनों लगु तच्चेतरेतरतमोऽपनुदत् परोक्ष मानन्दयेदखिल पार्श्वगताः सदालीः ॥१०६॥ यद्यापतेद्विरह मारुत एतदात्त कम्पं भवेद् युगपदेव भजेन्च मूर्च्छाम्। व्यग्रा सदाल्यथ तदावर्णे यतेत तत् सुस्थयेच्च सुखसद्मगतं विधाय ॥११०॥

अज्ञातसारेणैव इतरेतरतमोपन्दम् अन्योन्यान्धकार विनाशि सन् सदा अखिल पाइवंगताः निविला समीपस्थाः आलीः सखीः आनन्दयेत्

उल्लसयेत् ॥१०६॥

सद्ष्टान्तेन सखीनाम् स्वभावं वर्णयतियदीति । यदि अकस्मात् नतु सचराचरं विरहमारुतः विरह पवनः ग्रापतेत् आगच्छेत् तदा एतत् प्रदीपरूपं तनुद्वयंराधा कृष्णास्यं आत्तकम्पं व्यग्रयुक्त हृदयं भवेन् एतत् स्वाभाविकमेव अपरञ्च युगपदेव समकालमेव मूच्छा निर्वाणतां भजेन् प्राप्तुयात् अनन्तरं यहि तस्मिन्ने व समये सदाली सदापादर्वगता सखी व्यग्रा सती तदावरणे विरह पवनात् प्रदीपं रक्षयितुं यत्नेन प्रयत्न शीला भवेत् तत् तनुद्वयं प्रदीपरूप राधाकृष्णाख्यं सुखसद्यगतं विरह भवनाभावात् उल्लासपरिपूरितस्थानं विधाय प्राप्य सुस्थयेत् भ्रानन्दयेत् च ॥११०॥

परस्पर के अन्धकारका नाश कर पार्श्वस्थिता सखीगण को आनिन्दित

कररहे हैं ॥१०६॥ सखि ! जव विरह रूप पवन से हमदोनों के तनुरूप प्रदीपद्वय कम्पित होकर मूच्छित हो जाते हैं, तव निपुणा सर्खीगण अतिशय च्यग्रता के साथ उस विरह पवन को रोकने के लिए यत्नवती होकर उभय को उभय के सङ्ग सुख लाभ कराकर सुस्थ करती हैं, ॥११०॥ सन्दर्शितं तदिदमद्य रहस्यरतं स्वखान्त सम्पुटवरं स्फुटमुद्घटय्य । सन्देहसन्तमसहारि तवास्तु भव्ये हृद्येव धार्यमनिशं न वहिः प्रकाश्यम् ॥१९९॥ कृष्णोजगाद सखि यद् यदिदं त्वयोक्तं तत्तः स युक्तिकमधारयमेव सर्वम् ।

उपसंहारे प्रस्तृत विषयस्य दुर्ज्ञोयत्वं दौर्लभ्यं सवर्था गोपनीय त्वश्वोवन्वा स प्रश्रयं निवदेयति सन्दर्शितमिति हे भव्ये परममञ्जला लये ! अद्य साम्प्रतम् इदं विणतं रहस्यरत्नं गोप्यिनिधिं स्वखान्त सम्पुटवरं निजहृदयपेटिकां उद्घटय्य अनावृतं विधाय स्फुटं उत्तम रूपेण सन्दर्शितम् । तत् तव देवीजनस्य सन्देहसन्तमसहारि मंशयतमो विनाशि अस्तु भवतु एतत् सदा हृदि एव अनिशं निरन्तरं धार्यं धारणीयं नतु कदाचित् नवा वहिः वाण्या नच प्रकाश्यम् कदापि प्रकाशनीयम् ॥१११॥

तदा देवललनापटावृतस्य श्रीकृष्णस्योक्ति प्रदर्शयति कृष्ण इति । देवाङ्गनाभिनयवान् अवगुण्ठितः कृष्णः श्रीभानुनन्दिन्याः कथनस्योत्तरे जगादः हे सिख ! यन् यन् इतः प्राक् त्वयाउक्तं भणितं, तन् तन् सर्वं सयुक्तिकम् यृक्ति युक्तमेव अशारयम् अवधारयम् । अहो !

हे कल्याणि ! मेरा हृदय रूप सम्पुट को खोलकर तुम्हारे सन्देह रूप अन्धकार को दूर करने के लिए यह जो रहस्य रत्न समूह का प्रदर्शन मैंने कियाहै,इसे तुम निरन्तर अपने हृदयमें घारण करना जैसे कभी भी वाहर प्रकट न करना ॥१११॥

उत्तर में देवाङ्गना वेशधारी कृष्णने कहा तुमने जो कुछ कहा, वे सब ही युक्ति युक्त मानकर अवधारण किया है, किन्तु क्या करूँ? चेतस्तु मे शठमहो हठवर्त्यवश्यं तत्ते परीक्षितुमिहेच्छति कि करोमि ॥११२॥ त्वं वर्त्तसेऽत्र स तु साम्प्रत मात्मतात गेहे कदाचिदवनाय गवां वनेऽपि। आत्मैक्यमालि युवयो यंदिह प्रतीम स्तत् कि परीक्षणमृतेसमुपैति सिद्धिम् ॥११३॥ यैव स्मृतिः सुमुखि यस्य यथा यदा ते सैवास्य चेद् भवति तर्हि तथां तदैव ।

आश्यर्यकरिमदं, मे मम शठं निर्वोधं इठवित्त अवश्यं चेतः तु ते तव तन् पूर्वोत्त.समूहं इह अस्मिन्नेव समये स्थाने च परोक्षितुम् साक्षाज्

कर्त्त इच्छति अहं कि करोमि वद ? ॥११२॥

संशयवीजं प्रकटयति त्वमिति, त्वम् श्रीभानुनन्दिनी अत्र मम् सिन्नकटे वर्त्तसे, तव प्रियतमः सः श्रीकष्णः साम्प्रतम् अस्मिन्नेव समये आत्मतातगेहे निज पितृचरणस्य गृहे अथवा कदाचित् गवाम् अवनाय सम्भालनाय वने गोचारणस्थाने वर्त्तते, हे आलि ! हे सिल ! युवयो: राधाकृष्णयोः यत् आत्मैक्यम् आत्मनः एकता इह प्रसङ्गे प्रतीमः तत् कि परीक्षणम् ऋते विना सिद्धि सुदृढतां समुपैति याति ? ॥११३॥ स्वाभिलाषं पूरियतुं श्लक्ष्णया गिरा अनुनयित येति। हे

तुम्हारी येसव कथा की परीक्षा साक्षात्में करने के लिए मेरा अवाध्य

चित्त वड़ाहठ कररहा है।।११२।।

तुम यहाँपर हो, तुम्हारे प्रियतम सम्प्रति पितृगृह में अथवा गोचारण के निमित्तं वनमें हे सिख ! तुम दोनों की जो एकात्मता का विश्वास मैंने किया है, उसकी परीक्षा के विना दृढ़ नहीं हो सकता है।।११३॥

प्रत्यक्षमेव यदि तां कलयामि सम्प्र त्यत्रैव वा सिख तदैव दिधे प्रतीतिम् ॥११४॥ दूरेऽथवा निकट एव सते प्रियः स्या देहीह सत्त्वरमिति स्मृतमात्र एव । आयाति चेत् तव समक्षमयं तदावा मात्म्यैक्य मित्यवगमो धिनुयात् सदा माम् ।११४ विष्तुः क्वचित् तु गुरुनिष्नत्यापि दैवाद् दैत्यागमादिष कुतश्चन वाषि हेतोः।

सुमुित ! शोभनवदने श्रीराधे ! यदा यस्मिन् समये ते तव यस्य वस्तुनः या एव स्मृतिः यथा येन प्रकारेण भवेन तदा तस्मिन् समये अस्य श्रीकृष्णस्य सा स्मृति एव तथा एव तेन प्रकारेणैव भवित चेन् सम्प्रति अधुना एव वा प्रत्यक्ष नयन गोचरी भूतं यदि तां स्मृति कलयामि अवगच्छामि, तिह तदा एव प्रतीति विक्वासं दक्षे एव ॥१२४

स्वाभीष्सित विषयेस्वोपपत्ति दर्शयति दूरे इति । ते तव प्रियः श्रीकृष्णः दूरे अथवा निकटे एव स्यान् "इह सत्वरं एहि " इति स्मृत मात्रः एव स्मरणमात्रेणैव तव समक्षम् समीपं आयाति आगच्छति येत्, तदा वां युवयोः आत्मैक्यम् इति अवगम वोधः मां सदा नित्य मेव धिनुयान् आनन्दितां कुर्यान् ॥११५॥

हे सुमुखि ! जब तुम्हारी स्मृति जिस वस्तुकी होती हैं, उनको भी ठीक उस समय उस वस्तु की वैसी स्मृति देखी जाय, तब ही मेरा विश्वास हट्ट होगा ।।११४॥

तुम्हारे प्रिय निकट में हो अथवा दूरमें हो यहाँपर सत्वर आ जाओ । तुम्हारे ऐसास्मरणसे ही यदि सत्त्वर आकार उपस्थित होते हैं, तव तुम दोनों की आत्मा एक है जानकर सुखी होंगी ।।११५।। अन्योन्यमप्यतनु वां स्मरतो यदिस्या न्नो सङ्गित स्तदिहनास्तितमां विवादः ॥११६ यद्यप्यमुं गुरुपुरे सिख सङ्गुचन्ती नंवा ह्वयस्यभिसरस्यत एव दूरम् । किञ्जीकदापि न तदागममीहसे त्वं स्वार्थन्तिवदन्तु नितरां मदिराक्षि विद्यः ॥११७

स्वोक्तौ सामोपाय संदिशति विघ्न इति । अन्योन्यम् उभयोः परस्परं अतनु बहुतरं यथास्यान् तथा स्मरतोः अपि वां युवयोः यदि कदाचित् दैवात् अदृष्टवशात् वकचित् गुरुनिघ्नतया गुर्वाधीनतया अपि कृतश्चन दैत्यागमनात् वा अपिहेतोः विघ्नः स्यात् मिलने वाधा स्यात्, सङ्गतिः मेलनं युवयोः परस्परं नो न भवति, तत् तदा तस्मिन् विषये मम विवादः आपत्तिः नास्तितमाम् ॥ ११६॥

स्वाभीष्ट सिद्धये श्रीगान्धविकायाः समीपे मधुरयागिरा देवी जनो निवेदयति यदोति द्वयेन यद्यपि सम्भावयामि हे सिख राधे ! त्वं गुरुपुरे आर्यायाः गृहे सङ्कुचन्ती लिज्जिता सती अमुं कान्तं श्रीकृष्णं नैव आह् वयसि नाकारयसि, अतएव अस्मात् कारणात् दूरम् सङ्केत-स्थलं अभिसरसि अभिसारं करोषि, किञ्च पुनः कदापि कस्मिश्चिदपि

किन्तु यदि तुम दोनों परस्पर को स्मरण करने पर भी दैवात् गुरु परवशता, किम्वा देत्या गमन, अथवा अन्य किसी हेतु से विघ्न होने के कारण तुम दोनों का मिलन नहीं हो तो उसमें मेरा किसी प्रकार अविश्वास नहीं होगा ॥११६॥

हे सिंख ! यद्यपितुम गुरूगृह में सङ्क चित होकर प्रियको बुला नहीं सकती, इसलिए स्वयं अभिसार करती हो, और स्वार्थ के लिए उनके आनेकी इच्छा कभी भी नहीं करती हो, ये सब हमसब उत्तम कृष्णप्रिये सिख तदप्यधुना ममानु
रोधादमुं स्मर स एतु सुखं तनोतु ।
नात्रास्ति ते गुरुजनागमनावकाशो
मत् संशयोत्थमपि खेदमपाकरोतु ॥११८॥
इत्यिश्ता सरभसं वृषभानुकन्या
यन्यायमाह नय मा हसनीयतां माम् ।

समये स्वार्थं तु स्व सुखार्थं तु न तदागमम् तस्य कान्तस्य आगमनम् न ईहसे न वाञ्छिस इदं तु हे मिदराक्षि ! हे सुझोचने ! वयं देवीजनाः नितरां विश्वस्तरूपेण विद्यः जानीमः तदिष तथापि, हे सिख ! कृष्ण प्रिये ! मम देवीजनस्य अनुरोधात् सम्मानार्थं अधुना अस्मिन्नेव समये अमुं प्राण वल्लभं श्रीकृष्णं स्मर, सः श्रीकृष्णः तव स्मरणप्रभावेन एतु श्रागच्छतु, सुखं उल्लासं तनोतु विस्तारयतु सङ्कोचमस्मिन् विषये मा कुरु, त्वरितं मदुक्तमाचर, अत्र ते तव गुरु जनागमनानवकाणः गुरु जनानां आर्याणां आगमनस्य अवकाशः सम्भावना न अस्ति न विद्यते, अतः हेतोः मात् संशयोत्थम् अपि खेदम् दु खं अपाकरोतु सखीति होषः ॥११७॥११८॥

सकौतुकंप्रार्थनेन श्रीभानुनन्दिनी सन्यायं वदित इतीति,दुल्लीक ललनावेशविभूषितेन श्रीकृष्णेन इति पूर्वोक्त प्रकारेण सरभसं परिहास

रूपसे जानतीं हूँ, तथापि हे मदिराक्षि ! हे कृष्णप्रिये ! मेरे अनुरोधसे सम्प्रति उनको एक वार स्मरण करो । वे पधारने से हम सव सुखी होंगे । विशेषत: सम्प्रति तुम्हारे गुरुजनों के यहाँपर आने की सम्भा-वना नहीं हैं । तुम नि: सङ्कोच से मेरा संशयोत्य दुं:ख दूर करो ११७

देवाङ्गना वेशधारी श्रीकृष्ण कौतुकके साथ प्रार्थना करने पर श्रीवृषभानुनन्दिनी ने युक्तिपूर्ण वाक्यसे वोली, हे सिल ! मुफे हास्या- बूषे यथेव करवाणि तथैव नो चेत्
प्रेमैव धास्यति रुजं चिरमात्तलज्जः ॥११६॥
वृन्दारकेऽड्च भगवन् मदभीष्टदेव
श्रीभास्कर विजगदीक्षणसौख्यदायित् ।
मत् सर्वकामद कृपामय पद्मिनीश
सत्यानृत्याद्यखिल साक्षितया प्रतीत ॥१२०॥
गान्धविका गिरिधरौ भवतः सदैका
त्मानावितीयमनृता न यदि प्रथास्ति ।

पूर्णं अधिता प्राथिता श्रीवृषभानु कन्या श्रीराधा सन्यायं सोपपत्तिकं आह हे सिख ! मां हसनीयतां हास्यास्पदतां मा नय, यथैव ब्रूषे, चेत् यदि तथैव तदनुरूपमेव नो न करवाणि, मम प्रेमा कान्त विपयिनी ममता एव आत्तलज्जः लिजितः सन्चिरं सदैवमां रुजं पीड़ां धास्यति दास्यति ॥११६॥

अनन्तरं स्वाभीष्टिसिद्धये श्रीभानुनन्दिन्याः स्वेष्टदेव प्रार्थनं विवृणोति वृन्दारकेति युग्मकेन । श्रीभानुनन्दिनी दिनमणि प्रार्थयिति हे वृन्दारकेड य ! सर्वदेववन्द्य ! भगवन् गभस्तिमालिन् ! मदभीष्ट-देव मदाराध्यदेव ! श्रीभास्कर । त्रिजगदीक्षण सौस्य दायिन् मद् सर्व कामद, कृपामय ! पद्मनीश् ! सत्यानृताद्यखिल साक्षितया प्रतीत !

स्पद न करना, तुम जो कुछ कहती हो उसको यदि मैं कर न सक्र तो मेरा प्रेम ही लज्जित होकरमुझे चिरकाल दुः खित करता रहेगा।।

तदनन्तर श्रीराधिका यह कह कर प्रार्थना करने लगी, हे देवाराध्य, हे भास्कर, हे त्रिभुवन-दर्शन-सुखद ! हे सर्व कामद, हे कृपामय ! हे पद्मनीश, हे अखिल सत्य-मित्थ्या के साक्षी स्वरूप !

सम्प्रत्यसौ गिरिधरोऽत्र तदाददानो मन्नेत्रयोः परिचयं स्वमुदेऽभ्युदेतु ॥१२१॥ उक्त्वेदमेव वृषभानुसुतात्मकान्तं ध्यातुं समारभतमोलित नेत्रयुग्मा । सा योगिनीव विनिरुद्धहृषीकवृत्ति रास्ते स्म यावदविखण्डितमौनमुद्रा ॥१२२॥

इति सम्बोध्य प्रार्थयाति "गान्धिवका गिरिधरौ सदा एकात्मानौ भवतः" इति इयं प्रथा जन प्रसिद्धि यदि अनृता मिथ्या नअस्ति न भवति तदौ सम्प्रति अधुनैव असौ गिरिधरः स्वमुदे मन्नेत्रयोः परिचयम् आददानः सन् अभ्युदेतु मम नेत्र गोचरो भवतु ॥१२०॥१२१॥

श्रीवृषभानुसुतायाः ध्यान प्रकारं तत्फलश्वाह उनत्वेति द्वयेन, इदम् उनत्वा पूर्वोक्त प्रकारेण श्रीभास्करं संप्रार्थ्यं एव वृषभानुसुता निमीलित नेत्र युग्मा मुद्रित नयनासती आत्मकान्तं प्राण प्रेष्ठं श्रीकृणं ध्यातुं ध्यानं कर्त्तुं समारभत । सा श्रीभाननन्दिनी यावत् योगिनी इव विनिरुद्ध हृषीक वृत्तिःयोगिनी यथा इन्द्रियाणि निरुद्ध परमात्मिन मनः धारयति तद्वत् भानुनन्दिनी अपि संयतात्मेन्द्रिया श्रखण्डित मौन मुद्रा मौन वृतश्वावलम्ब्य च आस्ते स्म, तावत् तस्मिन्नेव समये सः

गान्धविका व गिरिधर सर्वदाही एकात्मा है, यह वात् यदि सस्य हो तो इसी समय गिरिधर मेरे बात्मीय वर्ग को सुखी करने के लिए मेरे नेत्रगोचर हो जायें ॥१२०॥१२१॥

यह कह कर श्रीवृषभानुनित्दनी स्वीय नेत्र युगल मुद्रित कर निज कान्त का घ्यान करने लगी, आपने जब योगिनी की भाँति इद्रियवृत्तियों को निरोधकर मौनावलम्बन करके रही, तो उस समय श्रीकृष्ण सहसा स्त्रीवेश परित्यागपूर्वक सखी गण को भ्रुभङ्गी द्वारा ताविद्वहाय सहसैव हिरः स योषि
हेशं सखीः स्वमिखलाः परिचिन्वतीस्ताः ।
भृ संज्ञयैव विद्धिन्निज पक्षपाते
चुम्वत् प्रियां मुहुरवारितमालिलिङ्गः ॥१२३॥
रोमाञ्चितािखलतनुर्गलदश्रुसिक्ता
ध्यानागतं तममबुध्य वहि विलोक्य

देवाङ्गनाभिनयपरायणः हरिः श्रीकृष्णः सहसा हठादेव योपिद्वे शं ललनावेशं विहाय त्यनत्वा स्वं परि चिन्वतीः ताः अखिलाः सखीः भूसंज्ञाया भूसञ्चालनेङ्गितेन एव नतु वानयेन निज पक्षपाते स्वपक्ष-पातिनीः विद्धात् कुर्वेन् सन् प्रिया श्रीभानुसुतां मुहुः पौन पुन्येन अवारितं निर्गलं यथा स्याप् तथा चुम्वन् चुम्वन् पुरःसरं आलिलिङ्ग आलिङ्गितवान् ॥१२२॥१२३॥

अनन्तरं श्रीभानुसुतायाः अवस्थां वर्णयित रोमाश्वितेति । तदा श्रीकृष्णस्य प्रेमालिङ्गनादिसंप्राप्त्यनन्तरं सा श्रीराधा रोमाश्विताखिल तनुः प्रेमपुलकायित सर्वाङ्गी तं श्रीकृष्णं प्राण प्रेष्ठं घ्यानागतम् तत्र मनः संयोगेन आगतं अववृष्य ज्ञात्वा इदन्तु न केवलं मनसि अपितु वहिः तं श्रीकृष्णं विलोक्य ध्यानानुरूपं दृष्ट्वा आनन्दलीनहृदया आनन्दनिमग्नचित्ता आसीत् । एषा खलु गलदश्रुसिक्ता अविरल प्रेमा

अपनी पक्षपातिनी कर प्रेयसी को मुहुर्मु हु अवारितभाव से चुम्वन व आलिङ्गन करन लगे ॥१२२॥१२३॥

उस समय श्रीराधिका सर्वाङ्गमेरोमाञ्चित होकर ध्यान में प्रियतम के ग्रागमन को अवगतहो गई, एवं बाहर भी प्राण रमण को देख कर अजस्र अश्रुधारा विसर्जन करते करते आनन्दमें लीन हो गई, वे उस समय में सत्य सत्यही एक योगिनी की भाँति निरञ्जन आनन्द लीन हृदया खलु सत्यमेव योगिन्यराजत निरञ्जन दृष्टिरेषा ॥१२४॥ संज्ञां क्षणादलभताथ पटाञ्चलेन वक्तृं पिधाय सुदृगातनुते स्म लज्जाम् । तं प्राह सेव लिलता किमहो विलासि न्नागा अलक्षितमिह त्वमतीव चित्रम् ॥१२४॥ अन्तः पुरे कुलवधुकुलमात्रगम्ये शक्तो न यत्र पवनोऽपि हटान् प्रवेष्टुम् ।

श्रुभिरभिषिक्ता सती सत्यस् वास्तविकमेव निरञ्जनदृष्टिः अञ्जन रहित नेत्रा ज्ञान नेत्रा योगिनी सङ्गमवती अराजत अशोभत ॥१२४॥

कृत्यन्तरं साभिनयं प्रस्तौति संज्ञामिति, सा श्रीभानुतनया क्षणान् तन् कालमेव संज्ञा चेतनतां अलभत, अथ अनन्तरं पटाञ्चलेन स्व वसनाञ्चलेन न त्वरितं वक्त्रं वदनं पिधाप आवृत्त्य सुदृक् शोभन नयनसा श्रीगान्धविका लज्जाम् सङ्कोचम् आतनुते स्म । तदा तिस्मन्नेव समये सा एव प्रसिद्धासखी लिलता तु तं श्रीकृष्णं प्राह अहो विलासिन् त्वं किम् अलक्षितम् अतिकतं इह अस्माकम् अन्तः पुरे आगाः आगमन मिद अतीव चित्रम् आश्चर्यम् रसावहञ्च ॥१ ४॥

क्षण काल के वाद संज्ञा प्राप्त होनेपर वहसुलोचना वसनाश्वल द्वारा अपना मुख को छिपाकर लिजिता होकर रही, तव लिलता नागरवर को कही:-अहो विलासिन् ! तुम अलक्षित में यहाँपर आगए हो, वड़ो ही आश्चर्य की वात है ॥१२४॥

दृष्टि होगई, अर्थात् अश्रुजल से नयन युगल के अञ्जन धौत करणे गली ॥१२४॥

तत्रेति यस्तु बतभीः पुरुषः स एष
गण्योऽति साहसिक शेखर एक एव ॥१२६॥
तत्रापि मद्विधसखोजनपालितायाः
साध्वीकुलाप्लवनकोत्तिसुरापगायाः ।
स्नात्वैव मित्रयजनाय कृतासनाया
स्तं ध्यातुमेव विनिमीलितलोचनायाः ॥१२७॥

कृष्णस्य साहसिकं कर्म हष्ट्वा लिलता प्राह अन्तःपुरे इति । यत्र यह्मिन् कुलबधुमात्रगम्ये अन्तःपुरे पवन समीरणः अपि अन्यस्य का वार्त्ता हठात् अनुमति विना अतिकितमेव प्रवेष्टुं न शक्तः समर्थो न भवेत्, तत्र तस्मिन्नेवावरोधे तु यः कोऽपि गतभीः साहसिकः पुरुषः एति आगच्छति सः पुरुषः एषः एव अतिसाहसिकशेखरः निर्भीक मूर्द्धण्यः गण्यः भवेत्।।१२६॥

श्रीकृष्णमुपालिमभतुं प्रखरालिता सरोषवचनं प्राह तत्रापीति तत्र कुलवधुमात्रगम्ये दुर्गे अन्तः पुरे अपि मद्विध सखीजन पालितायाः अस्मद्विध विश्वस्त सखीजन रिक्षतायाः साध्वीकुलाप्लवन कीत्ति मुरापगायाः साध्वीकुलानाम् पित व्रतानाम् आप्लवनं अवगाहनं यस्यां तथाविधा कीत्ति सुरापगा कीत्तिरूपा स्वनंदी यस्याः तस्याः एव मित्र यजनाय सूर्य्यपूजनाय कृतासनायाः उपविष्टायाः, तं मित्र सूर्यंध्यातुम्

यह अन्तःपुर केवल कुलललनाओं के वासस्थान है, इसमें पवन भी सहसा प्रवेश कर नहीं सकता है। एताहंश दुष्प्रवेश अन्तःपुर में जो पुरुष निर्भय से प्रविष्ट होता है वह पुरुष ही अति साहसिक शिरो-मणि है।।१२६।।

एक और अन्तः पुर दुष्प्रवेश्य दुसरेऔर राजनन्दिनी विशेषत माहश सखीजन द्वारा रक्षित हैं। इनकी की तिरूप सुरधुनी में साध्वी अङ्गं वलात् स्पृशसि यद्वृषभानुपुत्रया देवाद् ततो दिनपतेरिप नो विभेषि । न त्वं किमत्र गणियष्यसि लोक धभौ लज्जा तु केयमिति तां निह पर्य्यचैषीः ॥१२८॥ तन्माधवाद्य तविष्टमहं स्तुवे य दार्थ्या गृहे निह नापि पतिः स कोपी ।

एव विनिमीलित लोचनाया ध्यानमृद्रित नयनायाः सख्याः वृषभानु पुत्र्याः अङ्गं वलान् साहसान् स्पृणसि यन्, तन् किं ततः देवात् दिनपतेः सूर्यान् अपि ने विभेषि ? त्वं किम् अत्र जगित लोक धर्मौ न गण-सिष्यसि ? लज्जातु का इयम् इति तां लज्जां निह पर्यंचेषीः लज्जा-नाम पदार्थं न जोनासि ? ॥१२७॥१२=॥

लिता व्याजस्तत्या माधवं उपालम्भयित तदिति हे माधव ! शृङ्गाररसरिसक ! तत् तस्मात् कारणात् अद्य साम्प्रतं तव दिष्टं अदृष्टं अहं स्तुवे तत्प्रति धन्यवादं ददामि, यत् यस्मात् कारणात् आर्थ्या अस्याः पतिदेवस्य माता गृहे आवास गृहे निह विद्यते, अपराच

गण श्रवण की तंन रूप स्नान कर पित्र होतीं है, मेरी सखी स्नान कर मित्र पूजाके उद्देश्य से आसन में वैठकर उस मित्र का ध्यान करने के लिए नयन द्वय मृद्धित कर हैं, साहसिक तुम, उनके अंग वलपूर्वक स्पर्श कर रहे हो ! सूर्य देवसे भी तुम्हारा भय नहीं है ? एवं लोक मर्थ्यादा व धर्म मर्थ्यादा को तुमने क्या छोड़ ही दिया है ? एवं लज्जा किसे कही जाती है, उसके साथ तुम्हारा क्या विलक्कल ही परिचय नहीं है ।।१२७।।१२६।।

जो भी ही। आज तुम्हारा भाग अच्छा निकला है, कारण आर्थ्या एवं वह उग्रें पति दोनों ही घर में नहीं है, हम अवला सख्योऽवलावयमहो करवाम कि ते
भद्रेण लम्पटवर त्विमितोऽवितोऽभूः ॥१२६॥
कृष्णोऽव्रवीत् कमिप नैव दधामिमन्तुं
गोशाल चत्वर मनुश्रित खेलनोऽहम् ।
दैवात् समस्मरिममामथ सद्य एव
दैवेन केनिचिदिवागिमतोऽप्यभुवम् ॥१३०॥

वार्ता इयमस्ति सः कोपी कोप प्रधानः अभिमन्युः पतिः अपि अस्मिन् समये गृहे न वर्तते । तिह् अस्माभिरेव प्रतीकारो विधेयः सोऽपि अस— स्भवः एव कथः सख्यः वयं अवलाः त्वं तु वलवान् अतएव अहो ! आश्वय्यं ते तव किं पूजादिकं करवाम् हे लम्पटवर ! रसिक शोखर ! इतः अस्मात् कारणात् त्वं भद्रेण शोभन रूपेण मर्थ्यादया अवितः रक्षितः अभः । १२६॥

प्रत्युत्तरे कृष्णस्य वचनं प्रस्तोति ''कृष्ण इति '' कृष्णः विदग्ध शिरोमणिः स्यामसुन्दरः अववीत् उत्तरं दत्तवान्, अहं दुष्टो न नच स्वेच्छ्या आचरणिमदं कृतवान् कम् अपि अपराधं प्रतिह लाचरणं न एव दधामि, तत् कथमत्र आगतवान् ? उत्तरे अवदन् अहं गोशालचत्वरम् अनुश्रित खेलनः क्रीड़ारतोऽपि दैवात् अतिकृत कारणाज् इमां राधां समस्मरन् अथ स्तरणानन्तरं सद्यः तत् क्षणात् एव केनिचत् दैवेन इव आगमितः अभुवम् ॥१३०॥

है तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। लम्पट वर !! तुम्हारे भाग्य आच्छा है, सकुशल वचगये हो ॥१२६॥

तव कृष्ण ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो गोशाला के अङ्गन में खेल रहा था दैवात् इनको स्मरण किया, एवं किसी देवता तत् क्षणात् मुझे यहाँपर ले आया ॥१३०॥

राधाभ्यधत्त लितते क्वनु वर्त्ततेऽसौ देवी प्रतीति मुपयाति विलोक्य नो द्या । देवीतु दीव्यति दृशैव गताधिरेत द्धामान्तरत्र नुदमातनुते ततो नः ॥१३१॥ देवीति कां भणिस तां परिचाययात्रे त्युक्तवां सखीं हरिरथा ब्रुवदब्रुवाणाम् ।

एतिसमन् अवसरे श्रीराधायाः आचरणं विवृश्गोति राधिति।
राधा अभ्यधत्त, कथितवती, हे लिलते ! असौ देवी देवीजन कवनु
कुत्र वर्त्तते यत् कृते मम ध्यानं ध्यानफलं च युगपदेव सद्यः अभूत, एतत्
विलोक्यं साक्षात् कृत्यतस्याः प्रतीति विश्वासं निश्चयं उपयाति
नो वा ? उत्तरे लिलता आह, देवी तु हशा युवयोः मिलन दर्शनेन एव
गताधिः निः सन्धिग्धा सती अत्र पूरोवित्तं धामान्तः गृहमध्ये दीव्यति
शोभते, ततः कारणात् नी अस्माकं मुदम् आनन्दातिशयं आतनुते
विस्तारयति ॥१३१॥

लितायाः वचनं श्रुत्वा श्रीकृष्णः अवदत् देवीति। अत्र अस्मिन् समये गृहेऽस्मिन् ''देवी '' इति कांभणसि वदसि, ताम, उक्तां देवीं सखीं विश्वस्तां परिचायय दर्शय, इति एवं प्रकारेण उक्त्वा

राधा वोली:-हे लिलते ! वह देवी अव कहाँ है ? दर्शन कर उनका विश्वास हो रहाहै अथवा नहीं ? लिलता वोली वह देवी तुम दोनों के मिलन से पीड़ा शून्य होकर इस घर में देवी प्यमान हो रही है, हम सबभी परम सुखिनी होगई ॥१३१।

उस समय कृष्णने कहा, तुमसन जिस को देवी कहती हो, उनको दिखाओ ! तन लिलताने कुछभी उत्तर नहीं दिया; तनपुनर्नार कृष्णने कहा, इस थोड़े ही समय में तुम सन की जो धूर्त्तता उसे मैं आं ज्ञातमद्य ललिते खलु धूर्तता वो व्यक्तेयतेव समयेन वभूविद्या ॥१३२॥ काप्यत्र सिद्धवनिता किमु खेचरी वा देवी समेति तत एव गृहीतविद्या। मामत्यवश्यमियमात्मवशे विधाय दासीयति प्रतिदिनं प्रसभं प्रकृष्य ॥१३३॥ सैवाद्य मह्यमपि कञ्चन मन्त्रमेकं राधे ददात् भव भाविति मे सहाया।

कथनानन्तरं अथ हरिः श्रीकृष्णः अब्रुदाणां नियत्तरां ताम् ललितां अत् वत् हे ललिते ! आं ज्ञातम् अद्यखलु इयता एव समयेन वः युष्मा-कम् सखीनाम् धूर्त्तता कपटता दिष्ट्या भाग्येन व्यक्ता प्रकटिता

वभव ॥१३२॥

अनन्तरं श्रीकृष्णस्य सोपहासवचनं विवृणोति कापीति । कापि अपरिचिता सिद्धवनिता अलौकिकशक्तिसम्पन्ना वशीकरणतन्त्रा निपृणा खेचरी आकाश चारिणी देवी दुल्लोंक वासिनी वा अत्र अस्मिन् अव-रोधे समिति समागच्छिति । इयं श्रीराघा वः युष्माकम् सखी ततः सिद्ध विनतायाः सकाशात् एव गृहीत विद्या सती अत्यवस्यं निश्चितं माम्, आत्मवेशे विधाय प्रतिदिनं प्रसभं स्वेच्छानु हपं प्रकृष्य आकृष्य दासी यति अधीनं कर्त्तुमिच्छति ॥१३३॥

अच्छी तरह समझ गया हूँ ॥१३२॥

किसी सिद्धवनिता व खेचरी देवी तुम्हारे यहाँ आती होगी? तुम्हारी सखी उससे किसी सिद्धमन्त्र ले लिया होगा? जिससे अतिशय अवश्य जो मैं" मुझको भी प्रतिदिन वशीभूत एवं बलपूर्वक आकर्षण कर दासवनाने की इच्छा कर रही है, ॥ १३३॥

शिष्यं त्वमेव कुरु मामथवा प्रपन्न
मुत्कण्ठितं रहिस कुल्लचनापि नीत्वा ॥१३४॥
वंश्येव राजतितमामित सिद्ध विद्या
साङ्कं तवानयति साधुसतीः पुरस्तोः।

श्रीगान्धविकायाः समीपे गिरिधरः स्वाभिलाषं निवेदयित सैवेति हे राधे श्री वृषभानुनन्दिन ! मा विख्याता सिद्धवनिताएव अद्य अधुना मह्मस् श्रीकृष्णमिप किञ्चन किमिप एकं मन्त्रं आकर्षणमन्त्रं ददातु । हे भाविनि हे कार्मिनि ! मे श्रीकृष्णस्य मम सहाया अनुकृता भवः अथवा असम्भव पक्षे प्रपन्नं शरणागतं उत्कण्ठितं च मां कुत्रचन किमें हिचा स्थाने अपि रहिस निज्जन प्रदेशे नीत्वा त्वं एव शिष्यं अनुशासनाधीनं कुरु । ललनासिवधे मन्त्रग्रहणेन रिसकस्य क्षिप्रमेव मन्त्र सिद्धि भवेदिति ॥१३४॥

तदुत्तरे श्रीराधिका प्राह वंशीति। तव प्रिय सखी वंशी एव अतिसिद्धविद्यया राजितिनाम् वंशी सिद्धविद्या प्रकाशे सिद्धहस्ता भवेन्, अघटन घटन चातुरी तस्यां अभूतपूर्वा वक्तते। सा सम्मोहिनी विद्या पारगा साधुसती: पुरस्त्री: कुलाङ्गना तव अङ्कं संकल्पमात्रेणैय आनयित, ललनाकषणे सा सुदक्षा भवेन्।श्रीभानु मुताया: सुमधुर वचनं श्रुत्वा श्री कृष्ण: प्राह, तव कथनं तंत् कृते सत्यमेव, किन्तु तां वंशीं च अपि यहि यस्मिन् समये चोरयिस अपहरणं कृत्वा त्वं आत्म सात् करोषि तदा तस्मिन् कालेसहाया वश्या: अभावान् मे मम निरून

प्रियतमे ! इस समय मेरी वड़ी इच्छा हो रही है कि तुमने जिस देवी से मन्त्र ग्रहण किया है, वह देवी आज मुझे भी मन्त्र प्रदान करे। भाविनि, ! तुम हमारे सहाय होकर मन्त्र दिलादो। अथवा अति उत् कण्ठाके साथ तुम्हारी शरणले रहाहूँ, मुझ को किसी निर्जन स्थान में ले जाकर अपना शिष्य वनाओ।।१३४।।

ताश्चापि चोरयिस यहि तदा गित में का स्यादतो निह तयापि तदार्थसिद्धिः ॥१२५ देवी ह्रिया तव गृहान्तिरहास्ति लीना त्वाम् एव मन्त्रमुपदेक्ष्यित साकथं वा । उत्कण्ठसे तदिप चेत् प्रविश स्वयं भोः सा चेत् दयेत भविता एव कार्य्य सिद्धिः॥१३६॥

पायस्य का गति स्यात् भविता ? अतः त्वया वंश्या अपि एकया सदा सर्वकाले अर्थसिद्धिः प्रयोजनीसिद्ध र्नीह स्यात् न भवेन्, अतः

मन्त्रंदेहि,सत्वरं शिष्यं कुरु ॥१३५॥

राधा गिरिधरयोः कथनोपकथने समाधानाभावं दृष्ट्वाआशु समाधानाथं लिलता प्राह देवीति, देवी स्वल्लोंक वासिनी ललना तव हिया त्वां दृष्ट्वा लज्जया इह पुरोर्वात्त गृहान्तः लीना अस्तिगृह मध्ये लुक्वायिता तिष्टति, निष्क्रमितुं समर्था नभवेत्, त्वाम् एव सा देवी ललना वा कथं केन प्रकारेगा मन्त्रं उपदेक्ष्यिति ? मन्त्रदाने आत्यन्तिक समीप वित्तताया आवश्यकत्वं वर्त्तते, भोः हे कृष्ण ! तदिप मदुक्त विवरणं श्रुत्वापि यदि मन्त्र प्राप्त्यर्थं उन्कण्ठा वर्त्तते उत्कण्ठसे चेत्, यदि सा सिद्धललना दयते, तिह तदा तव कार्य्य सिद्धः मन्त्रग्रहण रूपा सिद्धि भविता ॥१३६॥

राधिका बोली:-वंशी तो तुम्हारी सिद्ध विद्या अच्छो तरह जानती है, पतिव्रता साध्वीगण की भी तुम्हारी गोदी में लादेदेतीहै, कृष्ण बोले, ना, वंशी को जब तुम चूरालोगी तब मेरी गति क्या होगी ? अतएव वंशी सेमेरी कार्य्य सिद्धिसर्वदा नहीं होती है ॥१३४॥

लिता बोली, तुम्हें देखकर देवी लज्जासे घर में छिपी हुई है, वाहर नही हो रहीहैं, वे कैसे तुम्हें मन्त्र प्रदान करेगी ? यदि इत्यच्युते विशति वेश्म जगादराधा

कि तत्त्वमत्न सिख मां वद संशयानाम् ।

राधे न सङ्काुच चल प्रविशामि तस्याः

सख्या स्तवात्र हरिणा कलयामिसङ्गम् । १३७॥
आलीषुमन्द हसितामृत विषणीषु

कृष्णोक्ति पाटव मथोदभिनत् तदुप्तम् ।

लितायाः उपदेशं श्रुत्या अच्छुतस्य गृहप्रवेशोद्यमम् वर्णयित, इतीति । इति पूर्वाक्तरूपेण लिलताया देवी विषयकं विवरणं निशम्य अच्युते कृष्णे वेश्म गृहं विश्वति सित राधा भानुनन्दिनी स सम्भ्रमं जगाद, सिख ! लिलते अल अस्मिन् संशयानां विषये सन्दिग्ध विषये कि तत्त्वं रहम्यं वर्त्तते तत् रहस्यं मां वद राधावचनं आकर्णं लिलता आह उक्तवती, हे राधे, न सङ्क च लज्जां न प्राप्नुहि, चल, अग्रसर, गृहं प्रविशामि, अहम् मया सह कागच्छ अत्र विभीषिका नास्तीति भावः । अत्र अस्मिन्नेव सदने तव तस्याः सख्याः देवीललनायाः हरिणा कृष्णेन समम् सङ्क मिलनं कलयामि निभालयामि ॥१३७॥

यन्कृते प्रस्तुतग्रन्थस्योत्पत्तिः; तस्याः फलमाह आलीष्विति अथ वेश्म प्रवेशानन्तरं श्रीराधायाः हृद्वप्रं हृदय क्षेत्रं अनुअवलम्ब्य तदुष्तं तत् वीजं उप्तं तेन श्रीकृष्णेन उक्तं कृष्णोक्ति पाटवं कृष्णोक्ति नैपुण्यरूपं वीजम् तदेववीजं आलीषु प्राग्रप्रेष्ठ लिलतादिषु मन्दहसिता

तुम्हारी उत्कण्ठा हो तो स्वयं ही घर में प्रवेश करो, यदि उनकी दया होगी तो तुम्हाराकार्य सिद्ध होगा ॥१३६॥

यह वात जुनकर कृष्ण घर में प्रविष्ट होने पर राधिका वोली लिति ! वात क्या ? कहो' मुझे डर लगरहा है, लिलता वोली भय क्या है ? चलो हम सबभी तुम्हारे साथ जाकर श्रीकृष्ण के साथ तुम्हारी उस सखी का सङ्ग्र अवलोकन करूँगी ॥१३७॥

हृद्वप्रमन्बधित तर्कतरुस्ततोऽस्या ऋद्धः फलं बहुरसं निखिलाववोधम् ॥१३८॥ अन्तर्दधेवहि रगादथवात्र देवी तन्मार्गणायं तदित स्त्वरया प्रयामः। विद्यां त्वमेव सखि तामुपदिश्य कृष्ण मानन्दयेति सहसा निरगुस्तदाल्यः ॥१३६॥ तत प्रेमसम्पुट गतै वंहु केलिरत्नै स्तौ मण्डितावजयतां रतिकान्तकोटीः।

मृतवर्पिणीषु स्मितहसनमेव अमृतं तस्य वर्षग्रमेव स्वभावं यासु तासु सलीपु सतीषु उदिभनित् उद्भिन्नम् अङ्क्ष्तितं अभूत्, ततः तस्मात् अस्याः श्रीराधिकायाः तर्कतरुः भृशंऋदः वद्भितः सन् निखिलाववोधं समग्रतात्त्विकज्ञानरूपं अप्रच्चुत रसम्यं फलं अधित दघार ॥१३८॥

त्तरिमन्नेवावसरे प्रियसखीललिता मधुरमुक्तवती, अन्तर्दधे इति । ललिता उवाच अत्र अस्मिन् सदने देवी स्वर्ल्लना अन्तर्दधे

श्रीराधिका के हृदयरूप क्षेत्रमें श्रीकृष्ण के वचन नैपुण्य रूप जो वीज उप्त हुआ था, वह वीज अव सखी वृन्दरूप मेघ मालाके हास्य रूप ग्रमृत के वर्षण से अङ्गुरित होकर अत्यन्त तर्करूप तरका उद्गम हुआ, सकल तत्त्व का जो यथार्थ ज्ञान रूप रसमय फल है वह उस तर्क तरुसे उत्पन्न हुआ ॥१-६॥

अनन्तर ललिता वोली,- सिख ! वह देवी अन्तर्द्धान होगई। किम्वा किसी और चलीगई? उनको ढुढ़ने के लिए अब हमसब जा रहीं हूँ क्या करोगो, तुम स्वयं ही प्रियतमको उस मन्त्र देकरआनन्दित करो यह कह कर सखीगण सत्वर चलीगई।।१३६॥

उस समय प्रेम सम्पुट के मध्य में जो वहुविध केलिरत्नथा

## सन्तोऽिष यत् श्रवणकीर्त्तनिचन्तनाद्यै स्तौ प्राप्तुमुत्रतमुदः मततं जयन्ति ॥१४०॥

अन्तिहिता, अथवा इतः स्थानात् विहः अगात् त्त् तस्मात् वयं सख्यः तन्मार्गणाय तस्याः अन्वेषणाय त्वरया सत्वरं प्रयामः हे सिख, त्वस् एव तां सिद्धविद्यां कृष्णं उपिदस्य आनन्दय मनोरथं परिपूरय, इति एवं प्रकारेण उवत्वा तदाल्यः तस्याः भानुनन्दिन्याः आल्यः सख्यः लितादयः निर्युः भवनात् निर्मताः ॥१३६॥

हृद्रोगमाद्द्वपहिनोःयचिरेणधीरः इत्युक्तिदिशा ग्रन्थानुशीलनस्य फलमाह तदिति । तःत्तदा सखीगण निर्गमणानन्तरं तौ राधागिरिधरौ प्रेम सम्पुटगते प्रेमपेटिका निहितः वहु केलिरत्नैः मण्डितौ । भूषितौ सन्तौ रितकान्तकोटोः कोटिमदनस्य दर्प चूर्णयित्वा अजयताम् जित वन्तौ, या यस्मान् सन्तः अपि तौ श्रीराधा कृष्णयुगलौ प्राप्तुं श्रवण कीर्त्तनं चिन्तनादौः उन्नतमुदः सन्तः अपिरिमत लोकोत्तरानन्दव्याप्ताः सन्तः रित कान्त कोटीः असंख्यमदनंसततं निरन्तरं जयन्ति, तस्मात् हेतोः तयोः श्रीराधाकृष्णयोः सिषेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः इतिन्यायेन कामजये प्राकृतकामस्य निग्रहे किम् आर्वर्य्यम् अस्ति ! न किमिपः तदुक्तम् मुनिना

विक्रीड़ितं व्रजवधुभिरिदञ्जविष्णोः श्रद्धान्वितीऽनुश्रृणुयादथवर्णयेद् यः । भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः॥१४०॥

उससे दोनों ने दोनों को भूषित कर कोटि कोटि रित कान्तिको परा जित किया, यह और क्या विचित्र है ? क्यों कि उन युव युगल को लाभकरने के लिए सज्जनगण उस केलिरत्न के श्रवण-कीर्त्तन-चिन्त नादि द्वारा परमानन्दित होकर सतत कामदेव को पराजित करते हैं।

षट्शुन्यऋत्ववनिभिर्गणिते तपस्ये श्रीरूप वाङ् मधुरिसामृतपानपृष्टः राधा गिरीन्द्रधरयोः सरसस्तटान्ते तत् प्रेमसम्पुटमविन्दतं कोऽपि काव्यम् ॥१४९ इति थीविश्वनाथ चक्रवितिविरचितं प्रेमसम्पुटास्यं काव्यं सम्पूर्णम् ॥

सप्रश्रयं प्रेमसम्पुटनामकं ग्रन्थमुपसंहरति पट् सुन्देति । पट् <mark>शू-य</mark>ऋत्ववनिमिः गणिते अङ्कम्य वामागतिरित्युक्तदिशा रचनसम्य निर्द्शित । षट्जून्यऋनु अवनिभिः १६०६ शाके तपस्ये फाल्गुने मासि राधा गिरिन्द्रधरयोः श्रीराधा गिरिवरयोः सरसः कुण्डस्य तटान्ते थीराधाकुण्ड श्रीव्यामकुण्ड तटे तम् प्रेम सम्पुट काव्यम् अविन्दत श्री राधाकृष्णयोः कृपयैव स्फुरितमिदं काव्यमिति शेषः ॥१४१॥

इति श्रीवृन्दावनस्य कालियदह निवासिना न्याय वैशेषिकशास्त्रिनन्यन्यायाचार्य काव्य व्याकरण सांख्यमीमांसा वेदान्त तर्क तर्क तर्क वेष्णवदर्शनतीर्थ विद्यारत्नाद्युपाधि भाजा श्रोहरिदास शास्त्रिणा विरचितं प्रेमसम्पुट व्याख्यानं सम्पूर्णम् ॥

श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीठक्कुरकृत श्रीप्रेमसम्पुटस्य हिन्दीव्याख्या

समाप्ता, शहाअ७ हरिदास समाख्येन वृन्दाविषिन वर्त्तिना प्रेम सम्पुट भाषार्थः कृतोऽयंविदुषांमुदे ।

१६०६ शकाब्द के फाल्गुनमास में श्रीराधाकुण्ड श्रीश्यामकुण्ड तट में अवस्थित् होकर किसी ने यह प्रेमसम्पुट काव्य प्राप्त किया, अर्थात् रचना की।





श्री गौराङ्गमहाप्रभु के हस्त चिह्न







श्री गौराङ्गमहाप्रभु के चरण चिह्न



श्री नित्यानन्दप्रभु के हस्त चिह्न







श्री नित्यानन्दप्रभु के चरण चिह्न





श्री अद्वंतप्रभु के चरण चिह्न



श्रो अद्वंतप्रभु के हस्त चिह्न





श्रीकृष्णचन्द्र के हस्तचिह्न



श्रीकृष्णचन्द्र के चरणचिह्न





श्रीभानुनन्दिनी के चरणचिह्न



श्रीभानुनन्दिनी के हस्तचिह्न



प्रकाशकः-श्री हरिदासशास्त्री श्री हरिदास निवास, कालीदह वृन्दावन ।

> प्रकाशनतिथि वसंत पंचमी १-२-७६

प्रथमसंस्करण ५०० सर्वस्वस्वसुरक्षित

> प्रकाणनसहायता मुद्राचतुष्ट्यम् ४०००

## प्रकाशितग्रन्थरत प्रकाशनरतग्रन्थरतन १। नुसिहचतुई शो व्रजरीति चिन्तामणि २ । श्रीसाधनामृतचन्द्रिका (मूल, टीका, अनुवाद सह,) (मूल अनुवाद) २। श्रीकृष्णभक्तिरत्नप्रकाश ३ । श्रीसाधनामृतचिद्रका (सानुवाद) (बङ्गलापयार) वेदान्तदर्शनम् ४ । श्रीगौरगोविन्दार्चन पद्धति भागवतभाष्यसहितम् प्रीराधाकृष्णाच्चेन श्रीभगवद् भक्तिसार-सम्च्याः ६। श्रीगोविन्दलीलामृत ५। हरिभक्तिमार संग्रह मुल टोका अनुवाद (सर्ग-१-४) ६ । श्रीगोविन्दलीलामृत **クタクタクタク** ७ । संकल्पकल्पद्रम सटीक, सामुबाद । ऐरवर्यकादिम्बनी १ । श्रीकृष्णभजनाम्तम् (सान्वाद) १० । चत्रलोकी भाष्यम् (सानुवाद ) **クロクロクロクロクロクロク** ११ । थी प्रेमसम्पटः (मूल टीका अनुवाद सह सद्ग्रन्थ प्रकाशकः श्री गदाधरगौरहरि श्रेस

नालीदह वृन्दाबन